





|               |    |       |   |     | PAGE    |
|---------------|----|-------|---|-----|---------|
| PRAPANCHASARA |    | ***   |   | ••• | 305-511 |
| PATALA        | 20 | •••   |   | /   | 305     |
| ,,            | 21 | •••   |   | ••• | 321     |
| **            | 22 | •••   |   | ••• | 334     |
| ,,            | 23 | •••   |   | ••• | 347     |
| 33 -          | 24 | •••   | * | ••• | 362     |
| "             | 25 | • • • |   | *** | 375     |
| ""            | 26 | • • • |   | ••• | 392     |
| <b>))</b>     | 27 | •••   |   | ••• | 405     |
| **            | 28 | •••   |   |     | 416     |
| <b>33</b> ,   | 29 | •••   |   | ••• | 428     |
| ÞÍ            | 30 | •••   |   | ••• | 448     |
| **            | 31 | •••   |   | ••• | 476     |
| "             | 32 | •••   |   | ••• | 482     |
| 1)            | 33 | ···   |   | ••• | 501     |

<sup>\*</sup>P. 11.



|                    |         | पृष्ठम्             |
|--------------------|---------|---------------------|
| प्रपश्चसारः        | 3       | ०५—५११              |
| विंशः पटलः         | ****    | ३०५                 |
| एकविंशः पटलः       | ••••    | ३२१                 |
| द्वाविंशः पटलः     |         | ३३४                 |
| त्रयोविंशः पटलः    | •••     | <i>७</i> ४ <i>६</i> |
| चतुर्विशः पटलः     | • • •   | ३६२                 |
| पञ्चविंशः पटलः     | •. • •  | ३७५                 |
| षर्ड्विशः पटलः     | ••••    | ३९२                 |
| सप्तविंशः पटछः     | ••••    | ४०५                 |
| अष्टाविंशः पटलः    | • • • • | ४१६                 |
| एकोनत्रिंशः पटलः   | •••     | ४२८                 |
| त्रिंशः पटलः       | •••     | 885                 |
| एकत्रिंशः पटलः     | • • •   | ४७इ                 |
| द्वात्रिंशः पटलः   | ••••    | ४८२                 |
| त्रयस्त्रिंशः पटलः | • • •   | ५०१                 |





## ॥ प्रपञ्चसारविषयविवेकः ॥

<del>-----</del>\$8-----

वृष्ठम्

२०. मासयन्त्रम्, चरस्थिरोभयात्मकराशीन्, त्रिगुणितषड्गुणितद्वादशगुणिततत्पद्मविशेषान्, केशवादिवर्णद्वादशादित्यमूर्तितद्योजनानि, मेषयन्त्रावरणविशेषपूजाफलानि, वृषभमिथुनकटकसिंहकन्यातुलावृश्चिकधनुर्मकरकुमममीनयन्त्रावरणपूजाफलानि, मासयन्त्राभिषेकविधिस्तोत्राणि चोपदिशति विशपटलेन

२१. द्वादशाक्षरतदङ्गित्रविधाक्षरन्यासध्यानोपास्ति-फलानि, सुदर्शनतदङ्गध्यानानि, अग्निप्रा-कारवर्णन्यासध्यानानि, तद्वायत्रीमालाचक-म्,षोडशाक्षराष्टशक्तिनीराजनबलिमन्त्रान्, रोगापस्मारशान्तिम्, पञ्चगन्यम्, भस्म-विधिम्, समस्तरक्षाविधिम्, गुग्गुलुहोम-म्, अपस्मारशान्तिहोमम्, काम्यहोमम्, स्तोभकमारणध्यानानि, उच्चाटनरक्षायन्त्र-सप्तकोष्ठयन्त्राणि चोपदिशत्येकविंशपटलेन ३२१ — ३३३

२२. श्रीकराष्ट्राक्षराङ्गार्णन्यासम्, विप्रादिवर्णन्या-सम्, आयुधन्यासतद्धचानपूजाहोमान्, गु-रपूजारूपयोगायुष्यपाप्तीः, अन्नसिद्धिजपम् , वराहानुष्टुब्दिविधाङ्गपञ्चभूतात्मकथ्यानानि , मण्डलपूजाम्, भोगाङ्गपूजाम्, सर्वदेवता-त्मभूतसिद्धितन्मण्डलध्यानफलानि, क्षेत्रवि-वादशान्तिम्, भूलाभहोमम्, बीहिसिद्धि-होमम्, वाराहैकाक्षरयन्त्रस्वर्णपट्टलेखनफ-लविनियोगफलान्युपदिशति द्वाविंशपटलेन ३३४--३४६

२३. वृत्तिंहानुष्टुप्तदङ्गार्णन्यासद्विवधध्यानपूजापुर-श्चरणतत्साधनयनत्रविधानानि, नृसिंहैकाक्ष-रम्, गुरुदक्षिणाम्, दूर्वाहोमदुःस्वप्नशा-न्तिम्, सलिलविपिनादिरक्षाम्, सर्वविष-हरणम्, क्षुद्रविषहरणम्, क्षुद्रादिशान्त्यु-चाटनध्यानमारणपायश्चित्तानि, भस्मन्यास-रक्षाम्, समरविजयहोमम्, नानासिद्धि-होमम्, मेघासिद्धिम्, नृसिंहषडक्षराङ्ग-ध्यानयन्त्रसाधनानि, भ्रान्तिशिरोरोगशा-न्तिम्, ऐश्वर्यसिद्धिहोमम्, कन्यावरलाम-

होमम्, अभिचाराभिरक्षां चोपदिशति त्रयोविंशपटलेन ··· 389--389

२४. विष्णुपञ्जरम्, विश्वरूपषोडशाक्षरम्, खङ्गा-दिसिंहगारुत्मतमन्त्रम्, विश्वरूपध्यानचक्र-गदाशार्ङ्गखङ्गहलमुसलशूलदण्डशक्तिपाशा-ङ्कशकुलिशपरशुमूर्तिध्यानानि, शतमुखविहः-मूर्तिध्यानम्, वराहनृसिंहताक्ष्यमूर्तिध्याना-नि, प्रपञ्चमेदयन्त्रस्थापनम्, गुरुपूजाम्, अश्मपातरक्षाम्, उपासनाफलानि चोप-दिशति चतुर्वैशपटलेन

... ३६२---३७४

२५. प्रासादाङ्गध्यानानि, ईशानादिनवशक्तीः, पीठमन्त्रम्, अनन्ताद्यष्टमूर्तिध्यानानि, उ-माचष्टदेवताध्यानम् , अष्टत्रिंशत्कलान्यासम् , पञ्जबह्मषडङ्गेशानखण्डपञ्चतत्पुरुषखण्डचतु-रघोरखण्डाष्ट्रवामदेवखण्डत्रयोदशसद्योजात-खण्डान् , अष्टत्रिंशत्कलाष्टत्रिंशन्न्यासस्थाना-नि, श्रीपञ्चाक्षरम्, पञ्चभूतात्मत्वध्यानम्, तत्पुरुषादिध्यानम्, देहपीठन्यासगोलका-न्यासप्रपञ्चब्रह्मन्यासान् , अनुष्टुब्यन्त्रावरण-पूजामन्त्रान्, महेशपञ्चावरणपूजाम्, शूलि-मन्त्रतद्धयाने चोपदिशति पञ्चविंशपटलेन ३७५ — ३९५

२६. दक्षिणामूर्लेङ्गध्यानसाधनफलविशेषान्, अ-घोरास्त्रमन्त्राङ्गाक्षरन्यामान्, सामान्यध्या-नफलानुरूपध्यानदीक्षाचक्राणि, भूतद्रोहा-दिशान्तिम्, ग्रहमोक्षहोमयन्त्रवरफलानि, मृ-त्युंजयमन्त्राङ्गध्यानयोगयन्त्राभिषेकसंपुटस-प्रद्रव्यहोमान्, अपमृत्युशान्तिहोमम्, त्रि-जन्महोमम्, तत्फलानि चोपदिशति षड्विं-शपटलेन

··· \$97---808

- २७. चिन्तामणितदङ्गध्यानानि, खस्थावेशप्रकारम्, ग्रह्मोचनस्तोभकविधिमन्त्रवैविध्यफलविशेषान्, रोगोत्पादनध्यानरोगशान्तिभावनाकर्षणवश्यध्यानद्रावणवशिकरणध्या नानि, पुरुषवश्यम्, वश्यप्रतिकृतिहोमम्,
  शिरोरोगशान्तिम्, साध्यकीडनरक्षायन्त्रम्,
  लक्ष्म्यादिसिद्धियन्त्रम्, देशरक्षायन्त्रम्, चण्डन्यक्षराङ्गध्यानसाधनगायन्त्रचनानि, बहुवर्णवासःसिद्धिहोमम्, वश्यलवणपुत्तिलः
  काहोमं चोपदिशति सप्तविंशपटलेन ... ४०५—४१५
- २८. गायत्रीव्याहृतिप्रणवव्याहृतिगायत्र्येक्यगाय-त्रीनिर्वचनानि, गायत्रीशिरोनिर्वचनम्, सं-ध्यावन्दनक्रमम्, व्याहृत्यृषिच्छन्दोदेवताज-

पस्वाध्यायन्यासान्, गायत्रीषडङ्गध्यानवर्ण-शक्तिसावरणपूजासाधनविधीन्, आयुष्यहो-मम्, इष्टसिद्धिम्, इतरहोमांश्चोपदिशत्य-ष्टाविशपटलेन ... ४१६—४२७

२९. त्रैष्टुभाङ्गध्यानानि, नव शक्तीः, निवृत्त्यादिपूजाम्, चतुश्रत्वारिंशद्वर्णशक्तिजपप्रायश्चित्तानि, गायत्रीजपविधानम्, चतुश्रत्वारिंशद्वर्णास्त्रपद्विधिमन्त्रस्वैक्यवासनाप्रतिलोमभेदवर्णशक्तिवृन्दविसरक्रममूर्तिसंग्रहम्, प्रयोगदिनतिथिवारविशेषान्, कृत्यास्त्रस्तम्भनहोमम्, वृष्टिकरराजवश्याकर्षणविद्वेषणोचाटनमारणप्रतिहोमान्, भूतलिपिप्रयोगविधिम्, महीहोमम्, प्रतिकृतिकाथनिग्रहमारणसवितृध्यानज्वरवशिकरणहोमान्, उचाटनध्यानदुःखशान्तिवलीन्, कृत्यानशनभ्विवादशान्तिसिकतादिस्थापनिसकताहरणालक्ष्मीकरहोमान्, भूतलाभहोमं चोपदिशत्येकोनत्रिंशपटलेन ... ४२८—४४७

३०. त्र्यम्बकाङ्गार्णन्यासध्यानाष्टावरणपूजार्णश्च-क्तीः, एकादशहोमद्रव्याणि, काम्यहोम-विशेषान्, दशाक्षर्यञ्जध्यानानि, दशावरण-

३१. प्राणप्रतिष्ठामन्त्रतदङ्गतद्भयानान्युपदिशत्येक-त्रिंशपटलेन ... ४७६—४८१

३२. रक्षायन्त्रवश्याकर्षणवश्ययन्त्रगर्भरक्षाग्रहरक्षा-देशादिरक्षाकर्षणवाञ्छितप्राप्तियन्त्रतद्रक्षा -विधानानि, युद्धविजयाविधिगजमद्विधिय-न्त्रलेखनद्रव्याणि, वश्यताम्बूलतापनाकर्ष-णवश्यापूपस्त्रीपुरुषवश्ययन्त्रवश्यपतिकृति -योगहरिद्राकर्षणविधीन्, वश्यकरणादिम-न्त्रवश्यहोमभुवनत्रयवशीकरणवश्यकरदेवी -मन्त्रसाध्यर्श्वन्नश्रयतिकृतिवश्यविधानानि, अ- ३३. संतानसिद्धिम्, अपुलताकारणम्, पञ्चगव्य-प्राश्चनम्, प्रतिकृतिप्राश्चनम्, गुरुदक्षिणाम्, सत्पुत्रलाभम्, सद्भुरुलक्षणम्, सिन्छष्यल-क्षणम्, दीक्षोपदेशफलानि, साधकाचारोप-क्रान्तपूर्णनिर्वाहकधनपरिपूर्णफलानि चोप-दिशति त्रयरिंत्रशपटलेन ... ५०१—५११



## Sourishunker Gancriwala. 11 प्रपञ्जसार:

**--≺+**⊗&⊗+**>--**

विंशः पटलः ॥

अथ प्रवक्ष्यामि च मासभेद-भिन्नानि यम्राण्यपि संप्रहेण । रेखाकमद्युन्ति विचित्रवर्ण-छसन्ति विष्णोश्च विधानभाश्चि ॥ १ ॥

यैः कुर्युरिष्टाप्तिनिविष्टचेष्टा धरण्यनन्तादिकसंज्ञकानि । व्रतान्यभीष्टार्थदकल्पवृद्धै-रनारतेनैव च साधकेशाः ॥ २ ॥

\*P. m. 1

मेषादिकं यच चतुष्कमादौ

मासेषु तद्वायुगृहावृतं स्यात् ।

सिंहादिकं भूगृहसंवृतं च

चापादिकं पार्थिवयुग्मवीतम् ॥ ३ ॥

मेषादिकेषु त्रिगुणात्मकानि चराणि भास्वद्गुणितात्मकानि । स्थिराण्यतो षड्गुणितानि तज्ज्ञै-कक्कानि यन्त्राण्युभयात्मकानि ॥ ४ ॥

तानि त्रिषड्द्वादशकात्मकोक्तैः स्युर्छक्षणैरप्यभिलक्षितानि । स्वैः स्वैश्च नामप्रविभक्तरूप-भेदैर्बहिर्वेष्टितविम्बकानि ॥ ५ ॥

त्रिगुणितमपि यन्त्रमष्टपता-वृतमथ <sup>1</sup>षड्गुणितं हि षड्दछाभ्याम् । स्थिरगतमपि चाष्टयुग्मपत्रं तदपि च षडगुगपत्रशोभितं वा ॥ ६ ॥

<sup>1.</sup> षड्डणितद्विषड्दलाभ्याम्.

पद्मं चरोभस्थिरसंज्ञकेषु
रक्तप्रपीताच्छद्छाद्विवर्णम् ।
मासेषु यन्त्रोद्रक्ळप्रतत्तनमासाभिधामूर्यभिधाक्षराट्यम् ॥ ७ ॥

केशवमेषादीनां
ये दीर्घा मुक्तिराशिवणीनाम् ।
ते वृत्तानि भवन्ति च
्निगदितमिति यन्त्रक्छिप्तसामान्यम् ॥ ८ ॥

सुवर्णगोश्वीरजपाशिछालः
पीतेन्द्रनीलारुणकैरवाभाः।
कादमीरमेघाञ्जनरोचिषश्च
कमेण वर्णैरपि केशवाद्याः॥ ९॥

इतीरिताश्चाकिकरीटहार-केयूरपीताम्बरकादितुल्याः । सचक्रशङ्खाः सगदाम्बुजाश्च संपूजनीयास्तपनैः क्रमेण ॥ १० ॥ धात्रयमित्राख्या वरुणांशभगा विवस्वदिन्दुयुताः । पूषाह्वयपर्जन्यौ त्वष्टा विष्णुश्च भानवः शोक्ताः ॥ ११ ॥

प्रथमं केशवधातृक
मितरत्रारायणार्थमारूयं च ।

अन्या माधवमैत्रं

परमपि गोविन्द्वारुणं प्रोक्तम् ॥ १२ ॥

पश्चममिप विष्ण्वशं

मधुसूद्नभगवपश्च षष्ठमिप ।

त्रिविकमिववस्वदाख्यं

सप्तममन्यच वामनैन्द्रमिप ॥ १३ ॥

श्रीघरपौष्णं नवमं
दशमं च हृषीकनाथपर्जन्यम्।
अम्बुजनाभं त्वाष्ट्रं
दामोदरवैष्णवं विधानमिति ॥ १४ ॥

आदौ विधानेषु समेतमूर्ति-शक्तीश्चतस्रोऽभियजेद्यथावत् । राशिष्वथो भानुयुताइच मूर्तीः प्रवक्ष्यमाणं च निरूप्य मन्त्री ॥ १५ ॥

वृषहरिवृश्चिककलशासकेष्वथो केतुकेशवाद्यैश्च ।
मत्स्यादिकशेषाद्ये
समभियजेदन्तरा समावरणे ॥ १६ ॥

प्रातुप्रोद्यत्स्वराष्ट्रद्वितयवृतमहाबीजकं शक्तिलक्ष्मी-कामैरात्ताग्निकोणं बहिरभिवृतसिंहान्वितकोडमन्त्रम् । बिन्दूनामन्तरालेष्विपि च विलिखितै: कादिवगैँश्च युक्तं षड्भिवाँयव्यगेहावृतमभिमतकामप्रदं मेषयन्त्रम् ॥

गौरीन्दिरा रिवधृती

वसुधा पुष्टिक्षमासरस्वत्यः ।

मूर्त्योश्च मध्यमावृति
राशेशात्प्राम्ध्वजादिरिप कथिता ॥ १८ ॥

हयरथगजभृत्यादीनिरभवशौर्यादिसिद्धं च ।
तेजो यशश्च विपुरुं
पूजियतुर्वितनुते विधानमिदम् ॥ १९ ॥

वर्णेराद्येरमन्तैः समभिवृतमहाबीजमञ्मध्यराजरपान्तक्षाद्यक्षराढ्यं गुह्नयनहुताश्रिराजन्मथाणेम् ।
अश्रेर्भण्डद्वयोद्यत्पचिलिपिपरिवीतं च नाद्यैः सकान्तैः
काद्यैनीन्तैश्च यश्चं बहुविधफलदं पूजितं खाद्वृषोत्थम् ॥

नित्यानन्दा व्यापिनी व्योमरूपा शान्तिर्विद्यारूपिणी च प्रतिष्ठा। कल्यामोघा चण्डिका दीप्तजिह्ने-त्येवं प्रोक्ताथावृतिः स्यातृतीया ॥ २१॥

सुरभिहयमहिषदासीदासाभरणांशुकादिसिद्धिकरम् ।
यूषजं विधानमेतदेहान्ते सिद्धिदं परस्य सतः ॥ २२ ॥

विंश: पटल: ।

श्रागच्छन्मात्रभिख्याछिपिपरिवृतवीजं स्वरावीतवृत्तं शादौः श्लान्तेस्तदाद्यैरपि परिवृतगण्डं तदश्रात्तजुंसम् । भादौः कान्तैः प्रवीतं मयरछबहयुग्विन्दुकं वायुगेहा-वीतं वाञ्छाप्रदानप्रसवगुणयुतं युग्मजं यन्त्रमेतत् ॥

> इन्द्राणी कौमारिका ब्रह्मजाता वाराह्याख्या वैष्णवी चाथ लक्ष्मी:। चामुण्डा माहेश्वरी स्यातृतीया रक्षाप्रज्ञाश्रीप्रदंस्याद्विधानम्॥ २४॥

पाशाद्यष्टाक्षराणेप्रतिपुटितमहाष्टाक्षरावेष्टितान्त-र्बीजं शाखान्तरूढे गगननृहरिवीजात्तकोणं विहश्च । कामिन्यष्टाक्षराद्यन्तगहरिहरवीजावृतं प्रत्यन्द्य द्वणीढ्यं वायुगेहस्थितभिति गदितं कर्कटोत्थं च यन्त्रम् ॥

> रक्ता रमा कराली कमला चण्डेन्द्रिरा महोच्छुष्मा । श्रीरिति मूर्तियुगलयो-र्मध्यगता चावृतीरियं चापि ॥ २६ ॥

भूतिर्विभूतिरुत्रतिः

निवधित्रतयश्च संयतिद्युतयः ।

आवृतिरेका प्रोक्ता

श्रीवश्यकरं विधानमिति कथितम् ॥ २७ ॥

ऊष्माणीष्टाश्वरावेष्टितहृद्यमथ द्वाद्शाणीत्तकोणं सान्तःस्थात्माष्टवर्णैः क्रमगतविगतेष्ठसत्तत्त्वगण्डम् । सिंहानुष्टुब्द्वयाणीन्तरितवृतकलालंकृतं चाथ वह्नि-प्राणेशानक्षपाटाश्रितकचटतपत्वच्छलं सिंहयन्त्रम् ॥

पुष्टिस्तुष्टिर्भृतिरिप कृति: शान्तिकान्तिप्रमोदा

मेधा हर्षा स्मृतिरिभमता कान्तिका स्यात्तृतीया।
कृष्णः सत्यो नृहरिवरदौ विश्वमूर्तिवरेण्यः

शौरिः शूरो नरमुरिजतौ विष्णुजिष्णू चतुर्थी॥ २९॥

विपक्षनिम्रहं तेजो यशश्च धनसंगमम्। करोत्पर्चियतृणां च विधानमिति सिंहजम्॥ ३०॥

सर्गाद्यान्ताद्यमन्तैरभिवृतहृद्यं द्ण्डिभिश्चापि हाही-हूहैहौहोभिरात्ताश्रिकमथ तु शिखाद्योतिवर्गान्सवर्णम्।

<sup>1.</sup> यशलं.

वर्णै: प्रत्यन्वितै: प्रावृतमवनिपुराश्रोञ्जसत्कामबीजं किन्ने स्वाहार्णयुक्तं महिततरफळं कन्यकोत्थं च यन्त्रम्।।

अल्लाच्यों मधुसूदनस्त्वथ हषीकेशाह्वयो मोहिनी वैकुण्ठो विरजा हरि: सरसिजा शार्ङ्गी तमोहारिणी । ब्राप्नाख्यः कमलावती च समुकुन्दाख्यो रमेति कमा-नमत्स्याचैश्च सुताश्च गोमहिषसौभाग्यप्रदं पावनम् ॥

आद्येरावीतबीजं प्रहवलययुतं हुंफडायुक्तकोणं बाह्ये पाशाङ्कुशार्णावृतमथ युगषण्मूर्तिनामार्णमणैं: । प्रत्यन्वेष्यद्भिरद्यद्धरियुतहरवर्णेश्च वीतं घरायाः कोणेषूद्यन्नसिंहाक्षरमिति कथितं स्यात्तुलायन्त्रमेतत् ॥

प्राक्प्रोक्तेश्वकाद्यै -

रुक्तास्य समावृतिस्तृतीया स्यात् । प्रोतोपल्रब्धिमेत-

त्करोति वाणिष्यछाभं च ॥ ३४॥

अक्कीबद्वादशाज्द्वादशिखिपृतृहञ्चेखमिश्रद्विषट्क-प्रोञ्जास्यष्टाक्षरोष्माणकमिप लिपिभिः कादिभिश्राभिनीतम्॥

<sup>1.</sup> ०मन्त्रैः.

तद्वाद्ये चन्द्रविम्बप्रपुटितवसुधामण्डलाश्रिप्रराज-न्द्धीबार्णं वृश्चिकोरथं प्रवरतरफलप्राप्तिदं यन्त्रमेतत् ॥ ३५ ॥

> चिद्रूपा चिन्मया चिन्ता-मणि: श्री: श्लोणिसंज्ञिता । रतिश्च पावनी घारा घरणी तारणी तथा ॥ ३६ ॥

द्राविणी मोहिनी चेति तृतीयेयं समावृति:। अन्वयाप्तिं धर्मरतिं प्राप्नुयादस्य चार्चनात्॥ ३७॥

षट्कोणाबद्धवाणासनविवरस्रस्त्रारिसहं तदन्तः शक्तेर्वाद्ये परानुप्ररचितस्रघुसंध्यर्णयुक्पश्वकास्यम् । अश्रिष्वाबद्धशिष्टस्वरमुपरिस्रसच्छूस्रकं चात्तवर्ग भूम्योरष्टाश्रकोद्यदुजुहुस्त्रकं चापयन्त्रं तदेतत् ॥३८॥

हर्षाह्वा सुनदारुणा सगगना घोरा रमा द्राविणी वीरा वीरिणिहारिणी सहरिणी मन्दारिका द्वादश । -श्रोक्तेयं च समावृति: पुनिरदं संपूजयन्त्राप्नुया-ह्यक्ष्मीसंतिवबुद्धिवद्यपदुताकान्तीश्च भक्ति शुभाम् ॥ मध्यस्थायाः परीतौ विलसदनुपरात्तस्वरप्राक्परार्धे
सिंहाणीन्ताश्रि गण्डस्फुरितहरिहराणे प्रहाणीवृतं च ।
तद्वाह्ये षोडशाणीक्षरवृतसुभकुंद्योतितं कोणराजत्सोऽहं इंसाक्षराढ्यं मकरभविमदं यन्नमिष्टार्थदायि ॥

मेधा हर्षा श्रद्धा

कृपा रितर्वा सरस्वती प्रीति: ।

वाणी चेति तृतीया

वृतिरुक्ता मकरजे विधानेऽस्मिन् ॥ ४१ ॥

स्बक्षेत्रवर्तिनः स्युर्षहाः क्रमात्केशवादिमृतियुताः ।
अर्चियतॄणामेतद्धनधान्यसमृद्धिदं विधानं स्यात् ॥ ४२ ॥

शक्तिश्रीकामबीजैः पुटितहरिहरब्रह्माभश्चावृतान्त-बींजं कोणद्विषट्कस्फुरितनृहरिबीजप्रतिद्योतितं च । आदिश्चान्तैश्च वर्णेर्वृतमवनिपुरद्वन्द्वकोणान्तकाम-श्रीशक्तिक्ष्मार्णचिन्तामणिमनु तदिदंश्रीकरं कुम्भयन्त्रम्।। <sup>1</sup>अच्युतकामिनिभानुमनोज्ञा विश्वतनुर्विमला हरिभद्रे । सूक्ष्मसरस्वतिनन्दनसंध्या स्यादिति मध्यगता वृतिरेषा ॥ ४४ ॥

अविनपञ्जपुत्तसंपद
मिप पितृसौंख्यं च हृत्प्रबोधं च ।
कुरुते विधानमेत
त्प्रयोक्तुरन्ते च निर्वृतिं परमाम् ॥ ४५ ॥

व्यन्वेष्यद्भस्तद्दीर्घोच्समिमवृतमहाबीजमश्रेषु षट्सु
<sup>2</sup> द्योतत्सोर्मारलक्ष्मीगिरिदुहितृधराबीजकप्रोंसमेतम् ।
वीतं काद्यैः कषान्तैकीहरिप च कुकोणाष्टकोल्लासिहंसं
सर्वार्थोनसाधकेभ्यो वितरित विधिवत्किल्पतं मीनयन्त्रम् ॥

हृष्टिर्नृष्टिस्तुष्टिरिष्टा सुपुष्टिः कान्तिर्मेधा मङ्गला वामसंज्ञा । दुर्गो प्रज्ञा भारती मध्यसंस्था वाक्सामधर्ये श्रीकरं स्याद्विधानम् ॥ ४७ ॥

<sup>1.</sup> अच्युतभामिनि. 2. योतद्वाङ्मार.

एभिविधानैधरणीत्रतादि-दीक्षाविधीन्ये विधिना प्रकुर्युः । ते पुण्यभाजो नितरां समृद्धाः सपुत्रदाराः सुखिनो भवन्ति ॥ ४८ ॥

दीर्घायुषो मुख्यतरेन्दिराश्च
महाप्रभावाः स्वसमानवीर्याः।
कल्जेबरान्ते विगताधयस्ते
विष्णोरनन्यं पदमाप्रवन्ति ॥ ४९ ॥

एभिर्विधेयाः कलशाश्च तत्त-मासोक्तयन्त्रेषु नरैर्यथावत् ।
निजेप्सितं प्राप्य मनोरथान्ते
सुक्तेश्च सुक्तेरनुभावकाः स्युः ॥ ५० ॥

कर्षोनिमते च हाटक-पट्टे पत्रं विलिख्य चतुरश्रे । तिहुत्र्यंशकृते वा कल्लोषु विनिक्षिपेच दीक्षासु ॥ ५१॥ अभिषिच्य यन्त्रकनकं
गुरवे प्रद्दातु संयतः सुमितः।
दुरितापनोद्विधये द्युतये
यशसे श्रिये च मितसंयतये॥ ५२॥

एषा यागविधीना
मेकेन तु पूजयंस्तद्वसाने ।

तत्तन्मूर्तिशीसै

संस्तोतन्योऽनया हरि: स्तुस्या ॥ ५३ ॥

प्रसीद् भगवन्मह्ममज्ञानात्कुण्ठितासने । तवाङ्किपङ्कजरजोरागिणीं भक्तिमुत्तमाम् ॥ ५४ ॥

अज प्रसीद् भगवन्नमित्युतिपञ्जर । अप्रमेय प्रसीदास्मद्दु:खहन्पुरुषोत्तम ॥ ५५ ॥

खसंवेद्यखरूपास्मदानन्दासम्मनामय । भचिन्त्यसार विश्वासन्त्रसीदेश निरक्षन ॥ ५६ ॥

प्रसीद तुङ्ग तुङ्गानां प्रसीद शिव शोभन । प्रसीद स्पष्ट गम्भीर गम्भीराणां महासुते ॥ ५७ ॥ प्रसीद व्यक्त विस्तीर्ण विस्तीर्णानामणोरणो । प्रसीदाद्वीद्रजातीनां प्रसीदान्तान्तदायिनाम् ॥ ५८ ॥

गुरोर्गरीयः सर्वेश प्रसीदानन्य देहिनाम् । जय माधव मायात्मश्जय केशव केशिहन् ॥ ५९ ॥

जय सुन्दर सौम्यात्मश्जय शाश्वत शङ्कभृत् । जय शार्क्कधर श्रीमश्जय नन्दकनन्दन ॥ ६० ॥ जय चक्रगदापाणे जयाजय्य जनार्दन । जय रक्नाकरावन्ध किरीटाकान्तमस्तक ॥ ६१ ॥

जय पश्चिपतिच्छायानिरुद्धार्ककराकर । नमस्ते नरकाराते नमस्ते मधुसूदन ॥ ६२ ॥

नमस्ते निष्ठनापाङ्ग नमस्ते नयनाञ्जन । नमः पापहरेशान नमः सर्वभयापह ॥ ६३ ॥

नमः संभृतसर्वात्मन्नमः संभृतकौस्तुभ । नमस्ते नयनातीत नमो विकान्तवाक्पथ ॥ ६४ ॥

नमो विभिन्नज्ञेयांश नमः स्मृतिपथातिग । नमिन्नमूर्तिभेदेन सर्गस्थियन्तहेतवे ॥ ६५ ॥ विष्णवे त्रिद्शारातिजिष्णवे परमात्मने । चक्रभिन्नारिचकाय चक्रिणे चक्रबन्धवे ॥ ६६ ॥

विश्वाय विश्ववन्द्याय विश्वभृतात्मने नमः । नमोऽस्तु योगिध्येयाय नमोऽस्त्वध्यात्मरूपिणे ॥ ६७ ॥

भुक्तिप्रदाय भक्तानां नमस्ते मुक्तिदायिने । मनोवाक्तायचेष्टाः स्युर्ध्यानस्तुतिनमस्क्रियाः ॥ ६८ ॥

देवेश कर्म सर्व मे भवेदाराधनं तव । विषयेष्वपि सङ्गो मे हुतं विष्णो तवाच्युत ॥ ६९ ॥

इति हवनजपार्चाभेदतो विष्णुपूजा-निरतहृदयकर्मा यस्तु मस्त्री चिराय । -स खलु सकलकामान्प्राप्य हृष्टान्तरात्मा जननमृतिवियुक्तामुत्तमां मुक्तिमेति ॥ ७०॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्चसारे विंदाः पटलः ॥

## एकविंशः पटलः ॥

अथोच्यते द्वादशवर्णसंज्ञो

मन्त्रस्तु साङ्गः सजपः सहोमः। विधानतो यं प्रतिजप्य भक्ता सुक्तेश्च सुक्तेश्च पदं भवेयुः॥ १ ॥

तारं सहृद्यं मध्ये गवते स्युर्भवार्णयोः । सुययोश्च तथा देवा मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः ॥ २ ॥

ऋषिः प्रजापतिदछन्दो <sup>1</sup>गायत्रं विष्णुरुच्यते । देवता हृद्भवेण स्यात्रमसा शिर उच्यते ॥ ३ ॥

चतुर्भिश्च शिखावर्णैः पश्चिभः कवचं भवेत् । शोक्तमस्रं समस्तेन पश्चाङ्गविधिरीदृशः ॥ ४ ॥

सपादजानुयुगललिङ्गनाभ्युद्रेषु च । हृद्दोगैलास्यहब्बास्तशिखास्वक्षरतो<sup>2</sup> न्यसेत् ॥ ५ ॥

<sup>1.</sup> गायत्री; 2. ०क्षरशो.

<sup>\*</sup>P. 11. 2

शिखाललाटनेत्रास्यगलदोईदयेषु च । सकुक्षिनाभिलिङ्गारूयजानुपादेषु विन्यसेत् ॥ ६ ॥

हत्कुक्षिनाभिषु तथा गुह्यजानुपदेष्वधः । करकण्ठास्यदृद्धास्तशिखासूर्ध्वे च विन्यसेत् ॥ ७ ॥

संहतेर्देश्यसंहारः सृष्टेश्च शुभपुष्टयः । स्थितेश्च शान्तिविन्यासस्तस्मात्कार्यस्त्रिधा मतः ॥ ८ ॥

हरिमुज्ज्वलचक्रदराब्जगदाः कुल्रदोः परिषं सितपद्मगतम् । वल्लयाङ्गदहारिकरीटधरं नवकुन्दरुचं प्रणमामि सदा ॥ ९ ॥

विधिवदथ विहितदिक्षो
जपेन्मनुं वर्णछक्षमानममुम् ।
शुद्धैश्च तिर्हेर्जुहुयाहादशसाहस्रकं तथा मन्त्री ॥ १० ॥

पीठे हरेरथाङ्गैः संशक्तिभिर्मूर्तिभिस्तदनु यजेत्। केशवसुरनाथाचै-रिप देवं भक्तिपूर्वतो विद्वान् ॥ ११ ॥

सिमधामथ दुग्धवृक्षजानां जुहुयादर्कसहस्रकं सदुग्धम् । मनसः परिशुद्धये मनस्वी सघृतेनापि पयोन्धसा सितेन ॥ १२ ॥

द्वादशाक्षरजपं तु सार्चनं यो भजेत्सुनियतो दिने दिने । ऐहिकं समुपल्लभ्य वाञ्चिलतं प्रेत्य याति <sup>1</sup>पदमक्षयं हरे: ॥ १३ ॥

अथ प्रवक्ष्यामि सुद्रश्चेनस्य विधि मनोज्ञं प्रहतेजपादैः। यत्सिद्धितः सिद्धिमवाप्य रम्यां सिद्धा सुनीन्द्रा अपि सद्य एव ॥ १४ ॥

अन्यतुरीयतदादिक-भृगदहनानन्तवह्विवमीसै:।

<sup>1.</sup> पदमक्षरं

तारादिमेनुक्कः

स्यादभिमतसिद्धिदो स्थाङ्गाख्यः ॥ १५ ॥

ऋषिरस्याहिर्बुध्न्य
ऋजन्दोऽनुष्टुर्ज्चं देवता विष्णु: ।

चक्रपदैराविसुधी

सज्वालाचै: शिरोन्वितैरक्रम् ॥ १६ ॥

ऐन्द्रीं समारभ्य दिशं त्वधस्ता-दन्तं समुक्त्वा क्रमशो दशानाम् । चक्रेण बभ्नामि नमस्तथोक्त्वा चक्राय शीर्षे च दिशां प्रबन्धः ॥ १७ ॥

त्रैलोक्यं रक्ष रक्षेति हुंफट्स्वाहेति चोदित: । तारादिकोऽयं मन्त्र: स्यादिमिशाकारसंज्ञक: ॥ १८ ॥

तारं तु मूध्न्येथ सितारुणकृष्णवर्णे

मध्ये श्रुवोश्च समथो वदने हकारम् ।

हद्गुह्यजानुपदसंधिषु चावाशिष्टा
न्वर्णाञ्च्यसेदिति तनौ पुनरिमवर्णान् ॥ १९ ॥

अव्याद्भास्करसप्रभाभिरखिला भाभिर्दिशो भासय-न्भीमाक्षः श्वरदृष्ट्दासविकसद्दंष्ट्राप्रदीप्ताननः । दोर्भिश्चकद्रौ गदाज्जमुसलास्नासीश्च पाशाङ्कशौ विश्वत्पिक्कशिरोक्होऽथ भवतश्चकाभिधानो हरिः ॥२०॥

प्रोक्त्वा सुद्र्शनायेति विद्यहेऽन्ते महापदम् । ज्वालाय धीमहे चोक्त्वा तन्नश्चकः प्रचोद्यात् ॥ २१ ॥

सौद्र्शनीयं गायत्री जप्तव्या जप्तुमिच्छता । सांनिध्यकारिणीं मुद्रां द्र्शयेदनया सुधीः ॥ २२ ॥

नमो भगवते प्रोक्त्वा महासुदर्शनाय च । महाचकाय च तथा महाज्वालाय चेत्यथ ॥ २३ ॥

दीप्तिरूपाय चेत्युक्त्वा सर्वतो रक्ष रक्ष माम् ।
महाबलाय स्वाहेति प्रोक्तस्तारादिको मनुः ।
रक्षाकरः प्रसिद्धोऽयं कियमाणेषु कर्मसु ॥ २४ ॥

षट्कोणान्तः स्थतारं विवरिलखितमन्त्राक्षरं <sup>1</sup>सिद्धिराज-त्स्वाङ्गं बाह्ये कलाकेसरमुदरगताष्टाक्षरं चाष्टपत्रम् ।

<sup>1.</sup> संधिराजत्

पद्मं वर्णैर्विराजद्विकृतिद्रुस्तिः । विर्वातं विर्यामान्सार्णे स्वनाम्ना विरचितगुणपाञ्चाङ्करां चक्रयन्त्रम् ॥

प्रणवहृद्भगवद्युतक्षे महा-दिकरथाङ्गचतुर्थिहुमस्रकै: । निगदितस्त्विह षोडशवर्णको मनुवरो सुनिभिविहितादरः ॥ २६ ॥

काथै: पयोभूरुहचर्मसिद्धै-र्दुग्धेन गव्यैरपि पश्वभिर्वा । मृ्त्रै: पशोर्वा प्रतिपूर्य कुम्भं समर्चयेचक्रहरिं यथावत् ॥ २७ ॥

भक्नैः प्रथमावृतिरिप पूज्या चक्रादिभिद्वितीया च । लक्ष्म्यादिभिस्तृतीया क्रमात्त्रथेन्द्रादिभिश्चतुर्थी स्यात् ॥ २८ ॥

चक्रशङ्कगदापद्ममुसला धनुरेव च। पाज्ञाङ्क्रशौ पीतरक्तसितज्ञयामा द्विजस्त्विमाः ॥ २९ ॥ लक्ष्मी: सरस्वती चाथ रित: प्रीत्याह्वया तथा। कीर्त्ति: कान्तिस्तुष्टिपुष्टी क्रमेणैव तु शक्तय: ॥ ३०॥

संपूज्य चैवं विधिना हरिं तु
शिष्यं गुरु: श्रीततमोऽभिषिश्वेत् ।
भक्ता स्वशक्ता विभवैद्धिंजातीन्संतर्ण्यं भूयो गुरुणानुशिष्ट: ॥ ३१ ॥

एकामिचतो रविलक्षसंख्यं जपेन्मनुं नित्यकृताभिपूजः । तावत्सहस्रं <sup>1</sup>किल सर्षपाश्च बिल्वाज्यदौग्धानि जुहोतु सम्यक् ॥ ३२ ॥

समुद्रतीरेऽप्यथ वाद्रिशृङ्गे समुद्रगानां सरितां च तीरे। जपेद्विविक्ते निज एव गेहे विष्णोर्गृहे वा पुरुषो मनस्वी ॥ ३३॥

यथोक्तसंख्यं विधिवत्प्रजप्ते मन्त्रे यथोक्तैश्च हुते हुताशे।

<sup>1. •</sup>तिल्रसर्षपाश्च.

द्रव्यैरथ स्वार्थपरार्थहेतोः कुर्यात्प्रयोगान्त्रिधना यथावत् ॥ ३४ ॥

पीताभा कर्णिका स्यादरुणतरमरं इयामछं चान्तराछं नेमि श्वेतं च बाह्ये विरचिति शितिरेखाकुछं पार्थिवान्तम् । चक्रद्वन्द्वं छिखित्वा विश्वद्मितिरथो सौम्ययाम्यं च मन्त्री कुम्भं संपूर्य सौम्ये प्ररचयतु तथा दक्षिणे होमकर्म ॥

षड्विंशच्छतसंभितैरथ घृतापामार्गजेध्माक्षतैः सद्राजीतिलपायसैश्च सकलैर्द्रव्यैर्घृतान्तैः क्रमात् । हुत्वा तद्भुतशिष्टमत्र विधिविक्षिप्त्वा प्रतिद्रव्यकं प्रस्थार्घात्रकृतं च पिण्डममलं कुम्भोदके मन्त्रवित् ॥

संस्थाप्य दक्षिणस्यां
साध्यं कुम्भेन तेन नीराज्य ।
तमथ घटं सद्रव्यं
बहिरारादृष्टमे क्षिपेद्राशौ ॥ ३७ ॥

अग्न्यादिकमपि सर्वे । क्षिपेद्थ घटस्य दक्षिणे भागे।

<sup>1. •</sup>शिखिरेखाकुलं.

हुतशिष्टाञ्चेन विंठं मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्कुर्यात् ॥ ३८ ॥

हृदयान्ते विष्णुपदं प्रोक्त्वाथ गणेभ्य उच्चरेत्सर्वम् । शान्तिकरेभ्यश्च विस्ठं गृह्वन्त्विति शान्तये नमोन्तं स्यात् ॥ ३९ ॥

ज्वरादिकां रोगपरम्परां वा विस्मृत्यपस्मारभवां रुजं वा । रक्षःपिशाचप्रहवैकृतं वा विधिस्त्वयं मङ्ख्रु हरेद्विकारम् ॥ ४० ॥

पालाशैर्वा स्तनज-द्रुमजैर्वा पश्चरे कृते फलकै: । संपूर्य पश्चगव्यै-स्तत्र तु संस्थाप्य शुद्धमपि गदिनम् ॥ ४१ ॥

पूर्वेदिश्विपि
सजपं जुहुयु: पृथिद्वजा विश्वनः ।

द्रव्यै: स दक्षिणान्ता-नभ्यचर्य विमुच्यते रुजो जन्तुः ॥ ४२ ॥

वित्रक्षीरद्भुमत्वङ्गलयजपुरकाइमीरकुष्ठत्रियामा<sup>1</sup>
बिल्वापामार्गराजीतिलतुलसियुगक्रान्तिदूर्वायवाँकैः ।
लक्ष्मीदेवीकुशागोमयकमलवचारोचनापश्चगव्यैः
सिद्धेऽग्रौ कुम्भसिद्धं मनुजपमहितं भस्म सर्वार्थदायि ॥

लक्ष्म्यायुष्करमतुलं पिशाचभूता-पस्मारादिकमचिरेण नाशयेश । श्चुद्रादीनपि विविधांस्तथोपसर्गा-नेतस्मात्र परतरा समस्ति रक्षा ॥ ४४ ॥

जुहुयादुग्गुलुगुलिका-सहस्रकं साष्टकं च मन्त्रितमः। त्रिदिनं चतुर्दिनं वा सर्वोपद्रवनिवारणं भवति॥ ४५॥

खरमश्जर्याः समिधा-मयुतं वा मन्त्रवित्तमो जुहुयात् ।

<sup>1.</sup> ०त्रिधामा.

ज्वरभूतामयविस्मृ-

त्यपस्मृतीः शमयितुं नियतचित्तः ॥ ४६ ॥

आज्याक्तेर्जुहुयाच्छ्रियं सरसिजैर्दूर्वाभिरप्यायुषे
मेघाये द्विजभूरुहैश्च कुमुदैः श्वेतैस्तथा वाससे ।
शुद्धाज्येः पश्चेऽप्युदुम्बरभवेः पुत्राय चाश्वत्थजैरेकाब्दं विधिवत्सहस्रसमितैरष्टोत्तरं मुक्तये ॥ ४७ ॥

चक्रस्य नाभिसंस्थं

कुत्वात्मानं मनुं जपेन्मन्त्री ।
स्वयमेकोऽपि न युद्धे

मर्त्यो बहुभिः पराजितो भवति ॥ ४८ ॥

मन्त्री सुनियतिचत्तश्रकस्यं भ्रामयेद्धिया प्रस्तम् ।
आविदय सकलमुक्त्वा
मुश्चिति दग्धोऽग्निना शुनामिभुवा ॥ ४९॥

दीप्तं करालदहनप्रतिमं च चक्रं यस्य स्मरेच्छिरसि कस्यचिद्प्रियस्य ।

<sup>1.</sup> स्मृत्वात्मानम्.

सप्ताहतोऽस्य दहनप्रतिमो ज्वरः स्या-श्रिशहिनैश्च स परेतपुरं प्रयाति ॥ ५० ॥

कळावृतं चाहिपदाभिवेष्टितं समक्षरं यच्छिरसि स्मरेत्सदा । दशाहतोऽसौ प्रति चाट्यते रिपु-मृतिं तथा मण्डलतः प्रयाति ॥ ५१ ॥

स्नान्तं वायसवर्णं शत्रो: शिरसि स्मरेच सप्ताहम् । उच्चाटयति क्षिप्रं <sup>1</sup>मारयतोवाधिवोऽस्य नैशित्यात् ॥ ५२ ॥

स्नवत्सुधावर्षिणिमन्दुसप्रभं सर्मुज्ज्वलं यच्छिरसि प्रचिन्तयेत् । श्वणात्समाप्यायितसर्वेविग्रहो भवेत्स मर्त्यः सुचिरं च जीवति ॥ ५३ ॥

मध्ये तारं तद्तु च मनुं वर्णशः कोणषट्के बाह्ये चाङ्गं लिखतु करके रूप्यके वापि ताम्रे।

<sup>1.</sup> मारयतेवाधियो.

पाषाणे वा विधिवद्थ जप्याथ संस्थापितं त-स्रकं चोरप्रहरिपुभयध्वंसि रक्षाकरं च ॥ ५४ ॥

स्थाने हषीकेशविद्धितं च
स्पष्टाश्चरं चाप्यभिजप्तमेतत्।
रक्षां प्रहादेः सततं विधत्ते
यन्त्रं सुक्लप्तं च मनुत्रयेण ॥ ५५ ॥

अष्टाश्वरान्तरितपादचतुष्ककोष्ठं कोष्ठत्रयालिखितसाध्यसुदर्शनं च । रेखाभिरप्युभयतः श्रुतिशः प्रबद्धं तत्सप्तकोष्ठभिति यन्त्रभिदं प्रशस्तम् ॥ ५६ ॥

भूजें वा श्रोमपट्टे तनुमसृणतरे कर्पठे वास्य यन्त्रं मन्त्री सम्यग्छिखित्वा पुनरिप गुिळकीकृत्य छाश्चाभिवीतम् । कृत्वा भस्मादिहोमप्रविहितघृतसंपातपातात्तशक्तिं जप्तं सम्यङ्निद्ध्यात्प्रतिशमसुपयान्त्येव सर्वे विकाराः ॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्चसारे एकविद्याः पटलः॥

## द्वाविंशः पटलः॥



अथोच्यते श्रीकरनामधेय-मष्टाक्षरं छोकहिताय तावत् । येन प्रजप्तेन समर्चितेन हुतेन सिद्धिं समुपैति मन्त्री ॥ १ ॥

सर्गादकी: क्षतो विंशतियुगमयुतं शान्तगं चन्द्रविम्बं श्रीबाहु: शुक्रुमेदोहरिशयनहकारा मनुः श्रीकराख्यः । ऋष्याद्या वामपङ्कीरिहरिप पुनरङ्गानि यान्तेर्हुमन्ते-भीषत्रासप्रमर्देशसिहतगदितध्वंसरक्षेद्धिरुक्तैः ॥ २ ॥

मूर्घाश्चिकण्ठहृद्योद्रसोकजातुपादद्वयेषु लिपिशो न्यसतु स्वदेहे ।
विप्रादिकान्मुखकरोक्षपदेषु वर्णाश्चक्रादिकानिप करेषु ततस्तदस्त्रान् ॥ ३ ॥

दुग्धाब्धिद्वीपवर्षप्रविल्लसितसुरोद्यानकल्पद्रुमाधो भद्राम्भोजन्मपीठोपरिगतविनतानन्दनस्कन्धसंस्थः । दोर्भिविश्रद्रथाङ्गं सदरमथ गदापङ्कते स्वर्णवर्णो भास्तन्मोलिविचित्राभरणपरिगतः स्थाच्छ्रिये वो मुकुन्दः॥

दिक्पत्रेषु श्रीरतिधृतिकान्ती: कोणकेषु मूर्तीश्च ।
इष्ट्वाभितो निधीशौ
विष्वक्सेनं च दिक्पतीन्प्रयजेत् ॥ ५ ॥

आराध्य चैवं विधिना च विष्णुं

मन्त्री पुनहोंमविधिं करोतु ।

<sup>1</sup>श्रीदुग्धवृक्षोत्थसिमद्भिरब्जै:

साइयेन दौग्धेन च सर्पिषा च ॥ ६ ॥

पृथगष्टशतं क्रमेण हुत्वा कनकाद्यैरपि तर्पिते गुरौ च । अभिषिच्य तथाभिपूज्य विप्रा-नमनुमेनं प्रजपेदथाष्टळक्षम् ॥ ७ ॥

<sup>1.</sup> श्रीवृक्षदुग्धोत्थ०

द्रव्येस्तै: प्रतिजुहुयाद्दशांशमानैराचार्य पुनरिप पूजयेज्जपान्ते ।
संप्राप्नोत्यपरिमितां श्रियं च कीर्ति
कान्ति वा चिरमनुरज्यते च छोकै: ॥ ८ ॥

दूर्वी घृतप्रसिक्तां
जुहुयादयुतं नरस्तु हुतिशिष्टैः ।
आज्यैश्चरुपुद्व्याद्याद्भुतं च दक्षिणां शक्या ॥ ९ ॥

परिपूजयेश विप्रांस्तेषु दिनेषु स्वशक्तितो भक्त्या ।
अपमृत्युरोगपापान्विजित्य स तु दीर्घमायुराप्रोति ॥ १० ॥

अनुदिनमादित्यमुखः प्रजपेदूर्ध्वीकृतस्वबाहुयुगः । तस्य गृहेऽत्रसमृद्धि-श्चिराय संजायते सुपुष्टतरा ॥ ११ ॥ एवं प्रोक्तै: प्रतिजपहुताचीदिभिर्मश्रमेनं

भक्त्या यो वा भजति मनुजो नित्यशः सोऽचिरेण।

इष्टै: पुत्रैधेरणिधनधान्यादिभिर्हृष्टचेताः

स्याद्प्यन्ते परमपरिशुद्धं परं धाम विष्णो: ॥ १२ ॥

अथ कथयामि विधानं
महावराहाभिधानमन्त्रस्य ।
साङ्गं सजपं सहुताराधनमपि मन्त्रिणामभीष्टाप्त्ये ॥ १३ ॥

वाक्यं प्रोक्त्वा हृदाख्यं तदनु भगवतेयुग्वराहं च रूपा-येत्युक्त्वा व्याहृतीनामुपरि च पतये भूपतित्वं च मेऽन्ते । देहीत्याभाष्य दान्त: सुमतिरथ पुनर्दापयस्वेति हान्तं श्रोक्त्वा तारादिकं शोद्धरतु मनुवरं तत्र यिश्वंशदर्णम् ॥

ऋषिस्तु भार्गवः प्रोक्तोऽथानुष्टुष्ठन्द ईरितम् । वराहो देवता चास्य कथ्यन्तेऽङ्गान्यतः परम् ॥ १५ ॥

अस्यैकश्वक्नो हृद्यं शिरश्च व्योमोल्कतेजोऽधिपतिः शिखा च । \*P rr. 3 स्याद्विश्वरूपं कवचं महाद्यो दंष्ट्रोस्नमुक्तं स्वयमेव चाङ्गम् ॥ १६ ॥

सप्तभिश्च पुनः षड्भिः सप्तभिश्चाय पश्वभिः। अष्टभिर्मूलमन्त्राणैविदध्यादङ्गकल्पनाम् ॥ १७॥

जान्वोरापाद्मुद्यत्कनकिमव हिमप्रख्यमाजानु नाभे:
कण्ठादानाभि विह्नप्रभमथ शिरसञ्चार्गेलं नीलवर्णेम् ।
मौळेर्च्योमाभमाकं करलसद्रिशङ्कासिखेटं गदा शक्लाख्येष्टाभीतियुक्तं प्रणमत वसुधोल्लासिदंष्ट्रं वराहम् ।

सजलाम्बुवाहिनभमुद्धतदो:परिघं धराधरसमानततुम् ।
सितदंष्ट्रिकाधृतभुवं त्वथ वा
प्रविचिन्तयेत्सपदि कोलमुखम् ॥ १९ ॥

हेमप्रख्यं पार्थिवे मण्डले वा नीहाराभं नीरजेऽग्नेस्तदाभम् । वायोः कृष्णं सुप्रमं वा दिविस्थं कोडं व्याप्तं सत्यसंस्थं यजेद्वा ॥ २० ॥ अष्टपत्रमथ पद्ममुहसः-त्कर्णिकं विधिवदारचय्य च । मण्डले रविसहस्रसंनिभं सूकरं यजतु तत्र सिद्धये ॥ २१ ॥

प्राग्दक्षिणप्रत्यगुद्गिद्शासु चत्वारि चाङ्गानि यजेत्क्रमेण । अस्तं विदिक्ष्यूर्ध्वेमधश्च चक्रा-द्यस्ताणि पूज्यानि वराहमूर्ते: ॥ २२ ॥

अरिशङ्खक्रपाणखेटसंज्ञा-सगदाशक्तिवराभयाह्वयांश्च ।
अभिपूज्य दिशाधिपान्यथावद्वरगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपै: ॥ २३ ॥

दंष्ट्रायां वसुधां सजैलनगरारण्यापगां हुंकतौ
वागीशीं श्वसितेऽनिलं रिवश्शी बाह्वेश्च दक्षान्ययोः ।
कुक्षौ स्युर्वसको दिशः श्रुतिपथे दस्तौ हशोः पादयोः
पद्मोत्थो हृदये हरिः पृथगमी पूज्या मुखे शंकरः ॥

एवं काले कोलमभ्यर्चियत्वा जप्यो मन्त्रोऽसौ पुनर्लक्षसंख्यम् । होमं कृत्वा तह्शांशैश्च पद्मै-श्चिस्वाद्वक्तै: प्राप्नुयाद्भसमृद्धिम् ॥ २५ ॥

ध्यानादिष धनसिद्धि-र्मन्त्रजपाद्याधरो भवेत्सधरः । जपपूजाहुतविधिभि-र्मङ्खु नरो धनधरेन्दिरावान्स्यात् ॥ २६ ॥

ध्यात: सन्भूगृहेऽस्रो भुवमतुलतरां वारुणे शान्तिमुचै-राग्नेये वश्यकी स्योदिकमिललपुरस्थोऽयमुचाटनादीन् । रक्षां व्योक्नोऽरिभूतप्रहविषदुरितेभ्योऽनिल्लाग्न्योश्च पीडां युद्धे वद्गीरयोर्वे जयमपि नितरां संनिधत्ते वराहः ॥

हरिस्थेऽकेंऽष्ट्रम्यामथ सितरुचौ कोलवपुषा सितां गव्यै: सर्वेंधुतमयुतजप्तामिप शिलाम् । उद्ग्वक्त्रो मन्त्री मनुजपरतः स्थापयतु ता-मयत्नं क्षेत्रेषु द्वुतमरिनिरोधं शमयति ॥ २८ ॥ भौमे वारेऽथ भानूद्यमनु जपवानसंगृहीत्वा मृद्ंशं कोलात्मा वैरिरुद्धाद्पि च कुतलतस्तं च कृत्वा गुणांशम्। एकं जातौ विलिप्यात्पुनरपरतरं पाकपाके तथान्यं तोये तस्मिन्सदुग्धे प्रतिपचतु हवि: संस्कृते हन्यवाहे ॥

> भाराध्य चाष्टोर्ध्वशतप्रमाणं साज्येन मन्त्री हविषाथ तेन । सप्तारवारं जुहुयाद्यथाव-त्क्षेत्रोत्थितापत्प्रश्चमं प्रयाति ॥ ३०॥

भृगुवारे च मुखेऽहः

संगृह्य मृदं हवि: समापाद्य । जुहुयादीरितविधिना

बल्जिमपि द्यान्महाविरोधेषु ॥ ३१ ॥

हुतक्रियेवं दिवसैश्च सप्तभि-र्विनाशयेद्भूमिविवादसंकटम् । परेतवेतालपिशाचडाकिनी-

समुत्थितां वा विकृतिं विधिस्त्वयम् ॥ ३२ ॥

विलोड्य तामेव मृदं च दुग्धे
हुनेद्धृते वाष्ट्रयुतं सहस्रकम् ।
द्विमण्डलादेव मही महाध्यी
स्यानमन्त्रिणोऽस्यैव तु नि:सपल्ला ॥ ३३ ॥

नृपतरुसिधामयुतं

मन्त्रेणानेन यो हुनेन्मन्त्री ।
गृह्यात्रास्य न सीदेत्थ्रेत्रादिकमपि च वर्धते क्रमशः ॥ ३४ ॥

अष्टोर्ध्वशतं मन्त्री दिनशो यो वा जुहोति शास्त्रीभिः। स तु वत्सरेण मन्त्री विराजते त्रीहिपुश्वपूर्णगृहः॥ ३५॥

मन्त्रेणानेन सर्पिर्जुहुत दशशतं मण्डलात्स्वर्णसिद्धिः स्वाद्वक्तेनाश्वलिन्या अपि कुसुमसहस्रेण वा वाससां च । छाजानां कन्यकाया अपि च मधुमतां होमतो वाव्छितायाः सिद्धी रक्तोत्पलानामपि मधुरयुजां स्याद्धुताच्छ्रीः समग्रा ॥ द्वाविंशः पटलः ।

दण्ड्यर्घीशो व्योमाः
सनस्तु वाराहमुच्यते बीजम् ।
अमुना तु साधितेन
प्राप्स्यन्ति नराः समृद्धिमतुलतराम् ॥ ३७ ॥

<sup>1</sup>तारेऽमुमि छिखित्वा तद्वाद्येऽनलपुरं समापुटितम् । तद्वाद्ये च चतुर्दल-मन्जं स्यात्तद्वहिस्तथाष्ट्रदलम् ॥ ३८ ॥

बाह्ये षोडशपत्रं
मण्डलमाखण्डलीयमपि बाह्ये ।
मध्ये सूकरबीजे
साध्यक्षेत्राख्यमन्त्रमश्रिषु च ॥ ३९ ॥

रन्ध्रेष्वङ्गमनूनिप दलमूलेऽष्टाणेकेसराणि लिखेत्। अष्टावष्टी दलमनु सूकरमन्त्रस्य चाक्षरान्क्रमशः॥ ४०॥

<sup>1.</sup> तार इमं विलिखित्वा

अन्त्येऽविशष्टमक्षरमथाष्ट्रपत्रे स्वराख्यिक जल्के । वर्णीश्चतुश्चतुरिप
तथाष्ट्रमे पश्च चालिखेत्पत्रे ॥ ४१ ॥

व्यक्षनिकक्षत्केऽन्त्ये द्रौ द्रौ त्रयमन्त्यके दले विलिखेत्। तारमहीकोलार्णैः प्रवेष्टयेत्साध्यवर्णपरिपुटितैः ॥ ४२ ॥

तद्वाद्ये मनुवर्णें-र्विदर्भिताभिश्च साध्यपदिलिपिभिः । क्ष्माविम्बचतुष्कोणे गर्भगसाध्याक्षरं <sup>1</sup>चतुर्वीजम् ॥ ४३ ॥

अष्टसु शुलेषु तथा वाराहं <sup>2</sup>वासुसेनसंवृत्तम् । लाक्षाकुङ्कमचन्दन-लघुकर्पृरै: सरोचनैर्विलिखेत् ॥

<sup>1.</sup> च भूबीजम् 2. बासुधेनसंपृक्तम्

384

गोशकृद्म्भोयुक्तै-रुखिनया हैमया दिने प्रवरे ॥ ४४ ॥

सीवर्णे राज्यसिद्धिं रजतकफलके प्रामसिद्धिं च ताम्रे साहस्रखणिसिद्धिं भुजदललिखितं चाशु संसारयात्राम् । श्रीमे लाभं धरायाः पिचुतरुफलके कार्यसिद्धिं निजेष्टां यन्त्रं संजप्तक्लप्तं घृतहुतकृतसंपातपातं करोति ॥ ४५॥

> मन्त्री समास्थाय वराहरूपं साध्यप्रदेशे निखनेश यन्त्रम् । स्थिराख्यराशाविभवाद्य कोल-मङ्गानि दिश्च क्षिपतां यथावत् ॥ ४६ ॥

यन्त्रमिदं रक्षाये

रोगमहवैकृतेषु जन्त्नाम् ।

संजप्य शिरसि बन्ध्या
त्स तु नीरोगस्त्वयक्षतो भवति ॥ ४७ ॥

इस्रेवं प्रणिगदितो वराहमन्त्रो यस्त्वेनं प्रभजित निस्त्रशो जपाद्यै: । स प्रांप्रोत्यखिलमहीसमृद्धिमस्मि-न्देहान्ते व्रजति हरेः परं पदं तत् ॥ ४८ ॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्जसारे द्वाविद्याः पटलः ॥



## त्रयोविंशः पटलः ॥

अथ प्रवक्ष्यामि नृसिंहमनत्र-स्यानुष्टुभः संप्रहतो विधानम् । साङ्गं सजापं सहुतक्रमं च सार्चोविधानं निजवाञ्चित्रताप्त्ये ॥ १ ॥

षत्रं वीरयुतं महान्तिकमथो विष्णुं ज्वलन्तान्वितं संप्रोक्तवाथ च सर्वतोमुखनृसिंहार्णे तथा भीषणम् । अद्गं मृत्युयुतं च मृत्युमिष च प्रोक्तवा नमाम्या युतं भूयोऽहंपदमुद्धरेन्मनुमिमं मन्त्री समस्तार्थकम् ॥ २ ॥

> त्रह्मा प्रजापितर्वा प्रोक्त ऋषिनीरदश्च विद्वद्भिः । छन्दोऽनुष्टुबुदाहृत-मथ विष्णुर्देवता नृसिंहाख्यः ॥ ३ ॥

वर्णैश्चतुर्भिरुदितं हृद्यं शिरश्च तावद्भिरष्टभिरथास्य शिखा प्रदिष्टा । षड्भिइच वर्म नयनं च चतुर्भिरस्रं प्रोक्तं क्रमेण मनुनाक्षरशः षडक्कम् ॥ ४ ॥

सिशरोललाटहम्युग
मुखकरपदसंधिकेषु सामेषु ।

बदरहृदोर्गलपार्श्वे
ब्वपरे ककुदि कमान्न्यसेद्वर्णान् ॥ ५ ॥

प्रतिपत्तिरस्य चोक्ता
प्रसन्नता क्रूरता विशेषेण ।
द्विविधा प्रसन्नया स्यास्साधनपूजान्यया प्रयोगविधि: ॥ ६ ॥

जान्वोरासक्तिक्षणस्वनस्वरुचिलसद्वाहुसंस्पृष्टकेश-श्रकं शङ्कं च दोभ्यी द्धद्नलसमज्योतिषा भग्नदैतः। स्वालामालापरीतं रविशशिदहनत्रीक्षणं दीप्तजिह्नं दंष्ट्रोमं धूतकेशं वदनमपि वहन्पातु वो नारसिंहः॥ ७॥ त्रयोविंशः पटलः ।

उद्यद्भास्वत्सहस्त्रप्रभमशिनिभित्रीक्षणैर्विक्षरन्तं विद्यान्तिविततसटाभीषणं भूषणैश्च । दिव्यैरादीप्तदेहं निशितनखळसद्भाहुदण्डैरनेकै: संभिन्नं भिन्नदैत्येश्वरतनुमतनुं नारसिंहं नमामि ॥ ८॥

> नरसिंहममुं धियेव पूर्वं प्रणिपत्यार्घ्यकपाद्यसाचमादौ:। प्रयजेत्सहगन्धपुष्पधूपा-दिभिरेवं प्रवरैश्च नृत्तगीतै:॥ ९॥

सुविशदमितरथ बहिरिप सम्यक्संपूज्य वैष्णवं पीठम् । तत्रावाद्य च नरहरि-सुपचारै: सम्यगर्चयेत्प्रवरै: ॥ १० ॥

अक्कै: प्रथमावृतिरिप पश्चीन्द्रानन्तरार्वकमलभवैः । सश्चीहीधृतिपुष्टिभि-रपरोक्ता लोकपालकैरन्या ॥ ११ ॥ प्राक्त्रत्यस्यमशशिनां दिगाश्रया मूर्तयोऽनलादिषु च । स्यु: शक्तय इत्येवं भक्त्या परया युतोऽर्चयेदेवम् ॥ १२ ॥

द्वात्रिंशके सहस्रै-रिधकृतिरयुतैभेवेत्पुरक्चरणम् । तावद्भिस्तावद्भि-रुक्षै: सिद्धि: समीरितास्य मनो: ॥ १३ ॥

विकृतिद्विगुणसहस्त्रे-र्जुहुयादाज्यान्वितैश्च दुग्धान्नैः । जपसंपूर्ती मन्त्री दिनशः संपूजयेच नरसिंहम् ॥ १४ ॥

विधाय तद्वीजविशिष्टकिणकं चतुश्चतुर्वणेलसद्दलाष्टकम् । सुलक्षितं मण्डलमन्यलक्षणे-र्निधाय तस्मिन्कलशं प्रपूर्य च ॥ १५ ॥ यथोक्तमार्गेण समर्च्य साष्टकं सहस्रसंख्यं प्रजपेन्मनुं ततः । त्रिहचरन्मन्त्रमथाभिषेचये-द्यमेष मृत्योविनिवर्तते मुखात् ॥ १६ ॥

वर्णान्तानलभुवनाः

1र्धेन्दुभिरुक्तं नृसिंहवीजमिदम् ।
तन्नास्ति सम्यगमुना

मन्त्रविदा साधितेन यदसाध्यम् ॥ १७ ॥

विभवानुरूपतोऽस्भै दातव्या दक्षिणा च निजगुरवे । प्राणप्रदानकर्त्रे न तु कार्य वित्तशाट्यममलिषया ॥ १८ ॥

संप्रीणियत्वा गुरुमात्मशक्त्या संभोजयेद्विप्रवरान्यथावत् । स त्वैहिकीं सिद्धिमवाप्य शुद्धं परं परत्रापि पदं समेति ॥ १९ ॥

<sup>1.</sup> बिन्दुभिरुक्तं

दुर्वात्रिकेरष्टसहस्रसंख्यै-

राराध्य मन्त्री जुहुयादथाप्सु । ज्ञान्ति प्रयान्त्येव तदोपसगी आपो हि ज्ञान्ता इति च श्रुति: स्यात् ॥ २०॥

चत्पाते महित सित ह्युपद्रवाणां होमोऽयं भवति च शान्तिदो नराणाम् । यद्वान्यत्रिज्ञमनसेप्सितं च कामं तज्ञाप्रोट्यखिलनुणां प्रियश्च भूयात् ॥ २१ ॥

दु:स्वप्नेध्वपि दृष्टे-

ष्वविशिष्टा जामता निशा नेया । जपमानमन्त्रशक्या सुस्वप्नो भवति तत्क्षणादेव ॥ २२ ॥

चरन्वने दुष्टमृगाहिचोर-व्यालाकुले मन्त्रममुं जपेद्यः । असाधितं साधितमेव तस्य न विद्यते भीर्बहुरूपजाता ॥ २३ ॥ जप्तेनाष्ट्रसहस्रं

कलशेनाप्यहिविषार्तमभिषिञ्चेत्।

अतिविषमेण विषेणा-

प्यसौ विमुक्तः सुखी भवति ॥ २४ ॥

<sup>1</sup>मृषिकऌ्तावृश्चिक-

बहुपादाद्युत्थितं विषं शमयेत्।

अष्टोत्तरशतजापा-

न्मनुरयमभिमन्त्रितं च भस्माद्यम् ॥ २५ ॥

<sup>2</sup>सशिरोक्षिकण्ठदद्गळ-

कुक्षिरुजाज्वरविसर्पविमहिकाः।

मन्त्रीषधाभिचारक-

कृतान्विकारानयं मनु: शमयेत् ॥ २६ ॥

नरहरिवपुषात्मना गृहीतं

हरिणशिशुं निजवैरिणं विचिन्त्य।

क्षिपतु गगनतः क्षितौ सुदूरं

यमनुदिनं प्रतिचाट्यते समासात् ॥ २७॥

<sup>1.</sup> मूर्तिक॰ 2. ०कणदद्गल

<sup>\*</sup>P. 11. 4

यां च दिशं प्रति मनुना क्षिप्तोऽसौ तां दिशं प्रयाद्यचिरात् । पुत्रकलत्रंधनादीं-स्यक्त्वा त्वपुनर्निवृत्तये सहसा ॥ २८ ॥

नरहरिवपुषात्मना निजारिं
नखरखरामसममभिन्नदेहम् ।
क्षणमिव निहतं विचिन्त्य खादन्निव जपतां मनुमेष नाशमेति ॥ २९॥

पूर्वतरे मृत्युपदे विधाय निजसाध्यनाम मन्त्रितमः । क्रूरेण चक्षुषा तं दहन्निवाळोक्य जपतु सप्तदिनम् ॥ ३० ॥

दिनशोऽष्टोर्ध्वसहस्रं स्त्रियते रिपुरस्य नात्र संदेह: । मारणकर्म न शस्तं क्रियते यद्ययुतमथ जपेच्छान्स्ये ॥ ३१ ॥ वर्याकृष्टिद्वेषण-

मोहोचाटादिकानि यदि वाब्छेत्। तद्रहेया प्रतिपत्त्या तत्तत्कर्भ प्रसाधयेन्मन्त्री ॥ ३२ ॥

दिनमतु दिननाथं पूजियत्वा दिनादौ

नरहरिमपि सम्यक्प्रोक्तमार्गेण मन्त्री ।

तद्तु तद्नुमत्या भस्मना मन्त्रितेन

प्रतिरचयतु राज्ञे वाष्यभीष्टाय रक्षाम् ॥ ३३ ॥

न्यासोक्तेषु स्थाने-व्विप न्यसेद्भस्मना समन्त्राणम् । अखिलोपद्रवशान्त्यै संपत्त्यै वाञ्छितार्थसंसिद्धचै ॥ ३४ ॥

अथ परराष्ट्रजयेच्छो राज्ञः कुर्योत्प्रयोगविधिमेवम् । नरहरिमपि विधिना तं हिरण्यकशिपुद्धिषं समभ्यच्यं ॥ ३५ ॥ तस्य पुरस्ताद्विधिव-

न्निधाय विद्वं विभीततरुकाष्ट्रैः।

उज्ज्विलते च ज्वलने

समूलतूलैः शरेध्मदशशतकैः ॥

खादनिवोचरन्मनु-

मरींश्च भिन्दन्निव क्षिपेत्सिमधः ॥ ३६ ॥

हुत्वा परराष्ट्रेभ्य:

पृतनां संनाह्य च पुरस्तस्याः।

निघ्नन्तं रिपुसेनां

स्मरत्रृसिंहं पुरेव दितितनयात् ॥ ३७ ॥

यावज्जितारिरेष्यति

नृपतिस्तावजापेत्स्मरश्लेवम् ।

सेन्द्रसुरासुररक्षो-

यक्षानिप जयति का कथा मनुजे ॥ ३८॥

श्रीकामः श्रीप्रस्नैर्देशकमथ शतानां हुनेद्विल्वकाष्ठे-स्तत्पत्नैर्वा प्रस्नैः सुमतिरथ समिद्भिः फल्टेर्वा तदीयै: । पुत्रेप्सुः पुत्रजीवेन्धनिचतदह्ने तत्फलैर्वा सहस्रं
 दूर्वाभिस्त्वायुषेऽब्दादभिमतमखिलं प्राप्नुयानमञ्जापी ॥

त्राह्मी वचां वाष्ट्रशताभिजप्तां
प्रात: समद्यात्रृहिर्दे विचिन्त्य ।
संप्राप्य मेधां स तु वेदशास्त्रनिष्णातधी: स्यादिप वासरेण ॥ ४० ॥

उक्तैः किमत्र बहुभिर्मनुनामुनैव संप्रार्थितं सकलमेव लभेद्विधिज्ञः । तस्माद्मुं भजत तत्प्रतिपन्नचित्ताः संसारसागरसमुत्तरणार्थिनो ये ॥ ४१ ॥

पाशाङ्कशान्तरितशक्तिनृसिंहबीजै नि विभीक्षयुद्धानुरयं कथितः षडणः । ऋष्यादिकाः स्वभवपङ्किकनारसिंहा वर्णेश्च मन्त्रनिहितैः कथितं षडङ्गम् ॥ ४२ ॥

भन्यान्निर्व्याजरौद्राकृतिरभिविवृतास्योहसत्तीक्ष्णदंष्ट्र-श्चर्क शङ्कं च पाशाङ्कशकुल्छिशगदादारणाख्यान्दघान: ।

<sup>1. •</sup>बीजौ

रक्ताकारश्च नाभेरध उपरि सितो दिन्यभूषाविशेषो देवोऽर्कामीन्दुनेत्रो निखिलसुखकरो नारसिंहश्चिरं व: ॥

इ. हेखान्तःस्थसाध्यं दहनपुरयुगाश्रिस्थमन्त्रार्णमन्तः-सिंहानुष्टुष्चतुर्वर्णकलसितदलाढ्यं कलाकेसरं च । वृत्तोद्यद्यश्वनावेष्टितमवनिपुराश्रस्थचिन्तोपलं त-द्यन्त्रं रक्षःपिशाचामयविषयरिपुध्वंसनं नारसिंहम्॥

इति विरचितयन्त्रप्रोज्ज्वले मण्डले प्रा-क्समभिहितकषायाम्भोभिरापूर्ये कुम्भम् । प्रतियजतु तद्क्षैरस्रभेदैस्तदीयै-

स्तद्नु मखशताचै: साधुवज्रादिकैश्च ॥ ४५ ॥

रथचरणशङ्खपाशा -

ङ्कराकुलिशगदाह्वयानि चास्त्राणि । दारुणसुद्राकरयोः

र्थयोस्तदीयौ कृपाणखेटाख्यौ ॥ ४६ ॥

इति कृतदीक्षः प्रजपे-दक्षरस्रक्षप्रमाणकं मन्त्रम् ।

<sup>1.</sup> ०विषरिपु०

त्रयोविंशः पटलः ।

· जुहुयाच षट्सहस्रं जपावसाने घृतेन शुद्धेन ॥ ४७ ॥

खरमञ्जरीसमुत्थं जुहुयाद्थं मञ्जरीसहस्रतयम् । प्रस्नातपञ्चगव्यं सप्तदिनं भूतज्ञान्तये मन्त्री ॥ ४८ ॥

छित्ररहां समिधां त्रिसहस्रं
यश्च जुहोति चतुर्दिनमात्रम् ।
दुग्धयुजं नचिरान्मनुजानां
होमविधिज्वरशान्तिकरः स्थात् ॥ ४९ ॥

अस्य यन्त्रमभिलिख्य भूर्जके
साधु चाथ तृणराजपत्नके।
सन्त्रजप्तमपि शीर्षबन्धनाज्जूर्तिविश्रमशिरोक्जापहम्॥ ५०॥

रक्तोत्पछै: प्रतिदिनं मधुरत्रयाकै-यों वा जुहोति नियमेन सहस्रसंख्यै:। मास्रेन वाञ्छितमवाप्स्यति मन्त्रजापी स्याद्धत्सरेण धनधान्यसमृद्धगेहः ॥ ५१ ॥

आरकैस्तरणिसहस्नकं प्रफुहै-रम्भोजैक्षिमधुरसंयुतैर्जुहोति । लक्ष्मी: स्याद्थ महती महत्तथायु: संप्राप्त: सकलजगित्रयदच भूयात् ॥ ५२ ॥

लाजाभिस्त्रिमधुरसंयुताभिरह्नो मासार्धे प्रतिजुहुयान्मुखे सहस्रम् । कन्यार्थी प्रतिलभते वरोऽथ कन्यां कन्या वा भवति वरार्थिनी वराह्या ॥ ५३ ॥

तिलै: सराजीखरमश्जरीसिमद्विविष्टृतैश्च द्विसहस्रसंख्यकै: ।
प्रजुह्वतो नैन रुजा प्रहोद्भवा
न चाभिचारक्षतिरस्य जायते ॥ ५४ ॥

दशाधिकशतैः पयोष्टतयुतैश्च दूर्वात्रयै-हूरनेद्दिनमुखेऽपि यो नरहारें विचिन्सानले ।

<sup>1. ॰</sup>जगद्धितश्च.

3 & 8.

अवाप्य स तु दीर्घमायुरिक्षलैर्वियुक्तो गरै: सुखी भवति मानवो निजकलत्रपुत्रादिभि: ॥

विस्तारै: किं प्रतिजपित यो मन्त्रमेनं यथोक्तं ढब्ध्वा कामान्समभिलिषितानाशु मन्त्री स भूयः । द्रव्यैराढ्यो द्विजनृपवरै: पूजित: शान्तचेता: स्याद्प्यन्ते परमपरिशुद्धं परं धाम विष्णो: ॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्जसारे जयोविंदाः पटलः॥



## चतुर्विशः पटलः॥

भथ संप्रति विष्णुपश्चरस्य
प्रतिवक्ष्यामि समासतो विधानम् ।
जितवांस्त्रिपुरं हरोऽपि येन
त्रिद्शानामधिपो वलासुरं च ॥ १ ॥

शक्तेद्वीदशगुणिते

यन्त्रे मन्त्राणि मण्डलान्यपि च ।

बीजानि यानि चोक्ता
न्येभिः क्लमं तु पश्चरं विष्णोः ॥ २ ॥

विष्णुं लिखेन्मध्यगशक्तिविन्दौ कपोलयोः सिंहवराहबीजे। तद्विश्वरूपाह्वयमन्त्रवीतं प्रवेष्टयेत्षोडशमन्त्रवर्णैः॥ ३॥ तारं हृद्यं भगवत्पदं महाविष्णुवासुदेवौ डेन्तौ।
विश्वादिरूप शरणं
भव मे प्रभविष्णवे <sup>1</sup>नमस्यामन्तः ॥ ४॥

द्वाद्शाक्षरमन्त्रान्ते भवेतां कवचास्त्रकौ । <sup>2</sup>स्वाहान्तषोडशाणीऽयं मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥ ५ ॥

क्रमेण तद्वर्णविकारजाता-इचकादिका: षोडश मूर्तयः स्यु: । याभिस्तु विष्णोरिह पश्चरस्य प्रवर्तते शक्तिरनेकरूपा ॥ ६ ॥

यन्त्रस्य बीजेषु चतुर्षु पूर्वे प्राग्दक्षिणप्रत्यगुद्ग्गतेषु । विद्वांस्तु चक्रं च गदां च शार्क्षे खक्कं च मन्त्रै: सहितं विख्लिखात् ॥ ७ ॥

शङ्कदलमुसलशूला-न्यग्न्यादाश्रिष्वथाष्ट्रबीजेषु ।

<sup>1.</sup> नमस्येमन्त्रः. 2. खाहान्ते.

विलिखेदण्डं कुन्तं शक्तिं पाशाङ्कुशं कुलिशशतमुखवद्गीन् ॥ ८ ॥

स्रपावहृद्यभगव-

द्विष्णुस्ताख्यानमूर्तिथरयुक्ताः । सेनापतिसहिता निज-

मन्त्रान्ता मूर्तयोऽत्र लिखितव्याः ॥ ९ ॥

सहस्रारपदं पूर्व कौमोदिक ततो भवेत्। महाज्ञाङ्गपदं पश्चान्महाखङ्गपदं पुनः ॥ १०॥

प्रोक्तानि वर्मास्नान्तानि निजमन्त्राणि वै क्रमात्। पूर्वे महापाञ्चजन्यं महाहल्लमनन्तरम् ॥ ११ ॥

ततो महामुसलकं महाशूलं ततः परम् । स्वाहान्तानि च मन्त्राणि शङ्कादीनां ऋमाद्विदुः ॥१२॥

दण्डादीनामथाष्टानामन्ते युञ्ज्यात्रमः पदम् । पोत्रोद्धृतधरं विद्वान्वाराहे विष्णवभिष्ययोः ॥ १३॥

अन्तरा योजयेन्मन्त्री नारसिंहं पुनः सुधीः । नस्तं च दछितं चैव रिपुविमहमेव च ॥ १४ ॥ योजयित्वा नृसिंहात्प्राक् सिंहमन्त्रं समापयेत् । विष्णोरन्ते महापक्षिराजाय च गरुत्मते ॥ १५ ॥

्रहरिपूर्वे वाहनाय प्राणात्मन इतीरयेत् । नमोऽन्तोऽसौ तु विद्वद्भिर्मन्त्रो गारुत्मतो मतः ॥१६॥

स त्रिष्टुमा विह्नगृहेण पूर्व सानुष्टुभेन्दोर्निल्लयेन चापि । गायत्रिमन्त्रोङ्कसितेन भूयः प्रवेष्टयेदर्कनिकेतनेन ॥ १७ ॥

अनुलोमविलोमगैश्च वर्णै-राभिवीतं वसुधापुरद्वयेन । निलनं बहिरष्ट्रयुग्मपत्नं प्रविद्ध्यादथ मूर्तिमन्त्रयुक्तम् ॥ १८ ॥

तद्वहिमेण्डलं सर्वलक्षणैरभिलक्षितम् । तस्मिन्नावाद्य विधिवद्विश्वरूपहरिं यजेत् ॥ १९॥

अग्नीषोमात्मकमरिगदाशार्ङ्गखङ्गैः सशङ्कै-रुद्यद्वाहुं इलमुसलश्लेः सकुन्तैः सदण्डैः । शक्या पाशाङ्कशकुलिशटङ्काग्निभिश्चार्कविद्ध-द्योतद्वकत्राङ्किकसरसिजं तप्तकार्तस्वराभम् ॥

विष्णुं भास्वित्करीटं <sup>1</sup>माणिमकुटकटीसूत्रकेयूरहार-ग्रैवेयोर्म्यादिसुख्याभरणमणिगणोञ्जासिदिव्याङ्गरागम् । विश्वाकाशावकाशप्रविततमयुतादित्यनीकाशसुद्य-द्वाह्वप्रव्ययनानासुधनिकरकरं विश्वरूपं नमामि ॥

अभ्यर्च्य पूर्ववत्पीठं नवशक्तिसमन्वितम् । अर्चयेत्क्रमशो विद्वान्मूर्तिशक्तिचतुष्टयम् ॥ २२ ॥

चक्रं च चक्राङ्किरीटमौछिं
सचक्रशङ्खं सगदं सशार्क्षम् ।
रक्ताम्बरं रक्ततनुं कराछदंष्ट्राननं प्राग्दछकेऽचैयीत ॥ २३ ॥

पूच्या गदा गदाङ्कितः मौलिः सगदा संचक्रशङ्खधनुः । पीताम्बरानुलेपा पीता कुद्धा च याम्यसंस्थदले ॥ २४ ॥

<sup>1.</sup> मणिकटक०

चतुर्विशः पटलः।

रयामं शार्क्काङ्कितकं शार्क्क शार्क्कारिदरगदाहस्तम्। रक्तांशुकानुलेपन-माल्यदिं वारुणे यजेत्पत्रे॥ २५॥

खङ्कं सखङ्गशिरसं खङ्गारिगदाधनुष्करं घूम्रम् । विकृताम्बरानुरुप-स्नजं समभ्यर्चयेदुदक्पत्रे ॥ २६ ॥

शङ्खं सशङ्खिशिरसं शङ्खारिगदाधनुष्करं सुसितम् । सितवसनमाल्यभूषं यजेन्महानादमभिसंस्थदले ॥ २७ ॥

शङ्कोक्तचिह्नभूषा-स्वास्त्रादिकधरचतुर्भुजानपरान् ।
हलमुसलशूलसंज्ञा-यजेन्निशाटादिकेषु पत्रेषु ॥ २८ ॥

दण्डादिकांस्तथाष्ट्री चिछद्रदछेष्वर्चयीत रक्तामान् । स्वस्वायुधप्रधानां-श्चतुर्भुजाञ्ज्ञतमुखानळान्तांश्च ॥ २९ ॥

दंष्ट्राप्रलग्नवसुधं सजलाम्बुवाह
<sup>1</sup>चोरार्चिषं त्वभियजेदधरेऽष्टबाहुम् । 

चक्रासिबाणसगदाद्रचर्मशाक्कः

शक्त्याख्यकान्द्धतमादिमहावराहम् ॥ ३०॥

अर्कानलोज्ज्वलमुखं नयनैस्त्रिभिश्च विहं क्षरन्तमवध्तसटाकलापम् । शुक्ताभभूषमरिशङ्क्षगदासिबाहुं भूयोऽभिराधयतु स्त्रे च महानृसिंहम् ॥ ३१॥

अप्रे समप्रवलमुप्रततुं स्वपक्ष-विश्लेपविश्लतविलक्षविपक्षपक्षम् । खण्डाप्रतुण्डममुमण्डजदण्डनाथ-माराधयेदथ च पञ्जरगस्य विष्णो: ॥ ३२ ॥

<sup>1.</sup> चोरत्विषं.

भूयोऽपि केशवेन्द्रा-दिकौ समभ्यचेयेश्व वज्रादीन् । गन्धादिभिरुपचारै: पञ्चभिरथ संयतात्मको मन्त्री ॥ ३३ ॥

निवेदिते होमविधिश्च कार्यो दक्षिाविधानाभिहितश्च वहाँ। ससर्पिषान्नेन तु वहिमूर्ति हुत्वा तु विष्णोर्मेनुना तथैव।। ३४॥

जुहुयाच <sup>1</sup>वामदेवा-दिकशान्त्यादीं इच रुद्रसंख्येन । दुग्धतरूत्थाः समिधः क्रमेण चक्रादिभिश्चतुर्मन्त्रैः ॥ ३५ ॥

जुहुयादष्टोध्वंशतं संख्यादौद्वीदशभिरथ मनुभि:। तिलसिद्धार्थेर्जुहुया-द्विकारसंख्यं पृथकपृथद्मान्त्री ॥ ३६ ॥

<sup>1.</sup> वासुदेवा.

<sup>\*</sup>P. 11. 5

त्रिष्ठुबनुष्टुप्रत्पद्
मन्त्रैर्मन्त्राणसंख्यकं हिवषा ।
स्वयुतेन केशवादीदिनकरसंख्यं तथेन्द्रवज्रादी: ॥
जुहुयात्पृथगिप वसुमित
मथ च महाव्याहृतीहुंनेन्मितमान् ॥ ३७ ॥

भाराध्य च विसृज्याग्निमभिषिच्य सुसंयत: । विष्णोस्तु पञ्जरं कुर्यादृषिर्वस्यवृहस्पती ॥ ३८॥

छन्दस्त्वनुष्टुप् त्रिष्टुप् च मुनिभिः समुदाहते । विश्वरूपादिको विष्णुर्विष्णुपश्जरदेवता ॥ ३९ ॥

अष्टार्णचक्रमनुमध्यगतैश्च पादैव्यस्तैस्तथा सुमितरारचयेत्समस्तैः ।
गीतामनोः क्रमश एव च जातियुश्जि
पञ्चाङ्गकानि हरिपञ्जरकल्पितानि ॥ ४० ॥

विष्णु: प्राच्यादिकमथ जपेन्नारसिंहोऽम्बरान्तं त्रिस्त्रिर्मन्त्वान्पुनरपि तथा पश्वशस्त्वेकविंशत् । बुद्धिस्वास्थ्यप्रभृति च तथा पञ्चवारं त्रिगाधा भूयो जप्याद्विमलाशितधीश्चक्रमन्त्राभिधानम् ॥ ४१ ॥

नमो भगवते सर्वविष्णवे विश्वरूपिणे । वासुदेवाय चक्रादिसर्वायुधभृते नम: ॥ ४२ ॥

अर्केन्दुविह्निलयस्फुरितित्रिमन्त्र<sup>1</sup>शक्तिप्रवन्धमहसः परमस्य विष्णोः ।
पादारिवन्दगिलतामृतिसिक्तगात्रं
साध्यं स्मरेजपिवधाविष साधकेशः ॥ ४३ ॥

विष्णोः सांनिध्यलब्धोल्लसितबल्डचलद्धस्तदण्डोद्यतास्त्रै-श्रकाद्यैभीषणास्येक्षणचरणवचोहासहुंकारघोरैः । दिक्षप्ताक्षिप्तकृत्तस्फुटितविगल्लिताघूणितध्वस्तशान्ता ध्यायेद्वेतालभूतप्रहदुरितपिशाचारिनागारिरोगान् ॥

पूर्व स्थाने हृषीकेशमन्त्रयुक्तं विधानवित् । विश्वरूपात्मकं जप्याद्वैष्णवं मूलमन्त्रकम् ॥ ४५ ॥

योजियत्वा जपेत्पश्चाचकादिषु यथाक्रमम् । चतुर्षु चतुरः पादान्गीतात्रिष्टुप्समुद्भवान् ॥ ४६ ॥

<sup>1.</sup> शक्तिप्रवृद्ध ॰

पूर्णेषु षोडशेष्वेवमाद्यं पादे वराहके । द्वितीयात्रारसिंहे च द्वितीयं गारुडे पुनः ॥ ४७ ॥

चतुर्थं च क्रमं ते च योजियत्वा जपेत्सुधी: । मन्त्रं सुदर्शनं चेत्थिमष्टमष्टादशं मनुम् ॥ ४८ ॥

संयोज्य कुच्छ्रे महति जपेन्मन्त्री विधानवित् । आग्नेये वक्ष्यमाणेन विधानेन समाहितः ॥ ४९ ॥

सिकतोपलसर्वादीन्साघयेदथ तैः क्रियाः । वास्तौ पुरे वा प्रामे वा विद्ध्याद्विषयेऽपि वा ॥ ५० ॥

मध्ये च षोडशाशान्ते खनेद्ष्टादशावटान् । अष्टादशं तु शकस्य विद्ध्यात्पुरतोऽवटम् ॥ ५१ ॥

हस्तागाधांस्तथायामांश्चतुरश्रान्समन्ततः । अन्योन्यतश्चङ्कमार्थे शुद्धान्मार्गान्विधाय च ॥ ५२ ॥

गोमयेनोपिळिप्येत नारीयस्थाप्यवस्त्विप । शुष्कुपष्करपत्रेषु विदध्याद्विंशतिष्विप ॥ ५३ ॥

त्रतो मध्यमकुण्डस्य प्रविश्य पुरतो गुरुः । रादन्तरिष्ट्वा पीठं च तत्र यन्त्रमनुसारन् ॥ ५४ ॥ स्थापयेद्वैष्णवे स्थाने विश्वरूपिधया सुधीः । ततः क्रमेण चक्रादीन्दिक् ण्डेषु चतुर्ष्वपि ॥ ५५ ॥

पुन: राङ्कादिकांस्तद्वत्कुण्डेष्वश्राश्रितेष्वपि । तथा दण्डादिकानष्टौ चिछद्राशासु प्रकल्पयेत् ॥ ५६ ॥

मध्ये पुनरधश्चोर्ध्व कोल्लकेसरिणौ यजेत् । चक्रस्य प्राक्तने कुण्डे स्थापयेद्विनतासुतम् ॥ ५७ ॥

ततः समस्थलीकुट कमात्समुपलिप्य च । प्रह्मगानन आसीनो मध्यगस्थण्डिलस्थिते ॥ ५८ ॥

यक्ने काञ्चनपत्रस्थे पूजयेत्पूर्ववत्प्रभुम् । वादित्रघोषबहुळं निवेद्यान्तं यथाक्रमम् ॥ ५९ ॥

हुनेश्व पूर्वसंदिष्ठैर्द्रव्यैः पूर्वोक्तमार्गतः । आशोपाशान्तराशासु बलिं दद्यात्रिशस्त्रिशः ॥ ६० ॥

क्रमाचकादिमूर्तीनां पश्चपूरान्धसा सुधी: । तत उद्घास्य देवेशं पूजां प्रतिसमाप्य च ॥ ६१ ॥

दत्वा सुवर्ण वासांसि गुरवे ब्राह्मणानिष । संतर्ष्य विभवे: सम्यग्भोजयेद्देवताधिया ॥ ६२ ॥ तक्कोपसर्गा नश्यन्ति नरनारीमहीशृताम्। प्रह्सुद्रपिशाचाद्या नेक्षन्ते तां दिशं भयात्॥ ६३॥

भरमपातादिका ये च भया नरयन्ति ते चिरात्। सस्यर्द्धिर्गोसमृद्धिश्च प्रजावृद्धिश्च जायते॥ ६४॥

धनधान्यसमृद्धिश्च वर्धते तत्कुलं क्रमात् । दारिद्यरोगनिर्भुक्तं सुखमाभृतसंघ्लवम् ॥ ६५ ॥

रक्षोभिरक्षितवलैरसुरैश्च दैलै: सर्वै: समुद्धृतमहास्त्रकरै: परीतम् । विष्णोस्तु पश्चरमिदं प्रभजन्तमव्या-त्साक्षादपीन्द्रमपरत्र नरे कथा का ॥ ६६ ॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादाशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्जसारे चतुर्विद्याः पटलः ॥



## पश्चविंशः पटलः ॥



भथाभिधास्यामि मनुं समासात्प्रासादसंज्ञं जगतो हिताय ।
-येन प्रजप्नेन तथाचितेन
हुतेन सिद्धि लभते यथेष्टम् ॥ १ ॥

प्रसादनत्वान्मनसो यथाव-त्प्रासादसंज्ञास्य मनोः प्रदिष्टा । अन्स्यात्तृतीयः प्रतिलोमतः स्या-दनुप्रहार्धेन्दुयुतश्च मन्त्रः ॥ २ ॥

🌞 ऋषिरस्य वामदेवः

पङ्किदछन्दोऽस्य देवतेशः स्यात् । तेनैवाक्टीवकळा-दीर्घयुजाङ्गानि तस्य वीजेन ॥ ३ ॥ शूळाही टङ्क्रघण्टासिस्रणिकुलिशपाशाग्न्यभीतीर्दधानं दोभिः शीतांशुखण्डप्रतिघटितजटाभारमौलिं त्रिणेत्रम् । नानाकल्पाभिरामापघनमभिमतार्थप्रदं सुप्रसन्नं पद्मस्थं पञ्चवक्त्रं स्पटिकमाणिनिभं पावतीशं नमामि ॥

ईशानादीन्मन्त्रवित्पश्च मन्त्रानङ्गुष्ठादिष्वङ्गुलीषु क्रमेण ।
न्यस्येदिभव्युंत्क्रमाद्वधोमगाभिईस्वाख्याभिस्ताभिरेवाङ्गुलीभिः ॥ ५ ॥

ईशानस्तत्पुरुषो-ऽघोराख्यो वामदेवसंज्ञश्च । सद्योजाताह्वय इति मन्त्राणां देवता: क्रमात्पञ्च ॥ ६ ॥

मूर्धाननहृद्धक-पादेषु च नामभिः स्वबीजाद्यैः। ऊर्ध्वप्राग्दक्षोद-क्पश्चिमगेष्वाननेषु विन्यस्येत्॥ ७॥ पञ्जविंशः पटलः ।

प्रतिपाद्य निजं शरीरमेवं
प्रजपेदिन्द्रियलक्षकं शिवात्मा ।
जुहुयाच्य दशांशतस्तद्नते
मधुराक्तैः करवीरजप्रसूतैः ॥ ८ ॥

अथ वा कुसुमैर्जपासमुत्थैः
कमलैर्वा विमलेन पायसेन ।
नृपवृक्षभवै: समिद्वरैर्वा
जुहुयात्साधकसत्तमः समृद्वयै ॥ ९ ॥

अष्टपत्रगुणवृत्तराशिभि-वीथिकल्पतरुभिः समावृतम् । मण्डलं प्रतिविधाय शूलिनः पीठमत्न नवशक्तिभियंजेत् ॥ १० ॥

वामा ज्येष्ठा रौद्री
काल्या कलबलाद्यविकलिन्यौ ।
सबलप्रमिथिनिसर्वभूतदमनयौ मनोन्मनीं च यजेत् ॥ ११ ॥

तारादिकं नितमिप श्रोक्त्वा भगवत्पदं चतुर्ध्यन्तम् । सकलगुणात्मपदान्ते शक्तिं युक्ताय चेति संभाष्य ॥ १२ ॥

भूयोऽनन्तायेति च योगान्ते पीठमात्मने चेति । नमसा युक्तं ब्रूया-त्पीठाख्योऽयं मनुः समुद्दिष्टः ॥ १३ ॥

न्यासक्रमेण देहें
मन्त्री गन्धादिकमपि पूज्य ।
पूर्वोक्तदिश्च मूर्तीविदिश्च
सनिवृत्तिपूर्विकाश्च यजेत् ॥ १४ ॥

सद्यो वेदाक्षमालाभयवरदकरः कुन्दमन्दारगौरो वामः काइमीरवर्णोऽभयवरदपरश्चाक्षमालाविलासी । अक्षस्रग्वेदपाज्ञाङ्कराडमरुकखट्वाङ्गरा्लान्कपालं विश्राणो भीमदंष्ट्रोऽज्ञनरुचिरततुर्भीतिदश्चाप्यघोरः ॥ पञ्चविंश: पटल: ।

विद्युद्वर्णोऽथ वेदाभयवरद्कुठारान्द्धत्पूरुषाख्यः

प्रोक्ताः सर्वे त्रिणेत्रा विधृतमुखचतुष्काश्चतुर्वोहवश्च ।

मुक्तागौरोऽभयेष्टाधिककरकमलोऽघोरतः पञ्चवक्त्र-

स्त्वीशो ध्येयोऽम्बुजन्मोद्भवमुरिएकद्रेश्वराः स्युः शिवान्ताः॥

भूतानां शक्तित्वा-

द्वचाप्तित्वाज्जगति वा निवृत्त्याद्याः ।

तेजोरूपाः करपद-

वर्णविहीना मनीषिभिः प्रोक्ताः ॥ १७ ॥

अनन्तसूक्ष्मी च शिवोत्तमश्च

तथैकपूर्वाविप नेत्रहरों।

त्रिमूर्तिश्रीकण्ठशिख**ण्डिनश्र** 

प्रागादिपत्रेषु समर्चनीयाः ॥ १८ ॥

शुलाशनिशरचापो-

ह्यासितदोर्दण्डभीषणाः सर्वे ।

पद्मासनाश्च नाना-

विधभूषणभूषितास्त्रिणेत्राः स्युः ॥ १९ ॥

पाटलपीतसितारूण-

शितिरक्तशशिपभाश्च धूम्रान्ताः।

कोटीरघटितविलस-

च्छशिशकलयुताश्च मूर्तयः क्रमशः ॥ २० ॥

उमा चण्डेश्वरो नन्दी महाकालो गणेश्वर:।

वृषो भृङ्गिरिट: स्कन्द: संपृष्याश्चोत्तरादित: ॥ २१ ॥

कनकविद्धरजविद्रम-

मरतकमुक्तासिताच्छरकाभाः।

पद्मासनसंस्थाश्च

क्रमादुमाचा गुणान्तिकाः प्रोक्ताः ॥ २२ ॥

पुनराशेशास्तदनु च

कुलिशाचादिक्रमेण संपूज्याः।

प्रासादविधानमिदं

निगदितमिति सकलवर्गसिद्धिकरम् ॥ २३ ॥

अमुना विधिना महेशपूजां

दिनशो यः कुरुते समाहितात्मा ।

पञ्चविंशः परलः ।

स तु सम्यगवाष्य दृष्टभोगा-न्परमन्ते परिपूर्णमेति धाम ॥ २४ ॥

वक्ष्यामि शैवागमसारमष्ट-त्रिंशत्कलान्यासविधि यथावत् । सपश्वभिन्नह्यहरीशपूर्वैः सर्व्यादिकैः साङ्गविशेषकैश्च ॥ २५ ॥

ईशोऽनुष्टुन्भूरीश्वराः स तत्पुरुषसंज्ञगायत्र्यापः ।
पुनरग्न्यनुष्टुवापो वामदेवः

कतिभगंहरस्त्वनुष्टुब्भगयुक् ॥ २६ ॥

इन्द्रियतारसमेतं
सर्वज्ञायेति हृच्छिरस्त्वमृते ।
तेजोमालिनिपूर्व
तृप्ताय ब्रह्माशेरस इति कथितम् ॥ २७ ॥

ज्विलतिशिखिशिखेख-नादिबोधाय चान्वितेति शिखा। विश्रिणे विश्रधराय स्वाहास्वतन्त्राय वर्म नेत्रं च । <sup>1</sup>सौ सौ हो विन्दुयुतं संप्रोक्तवा छुप्तशक्तये च तथा ॥ २८ ॥

सश्रीपशुहुंफ-

डनन्तशक्तये तथास्त्रं स्यात् । समुनिच्छन्दोदैवत-युक्तं तदङ्गपट्कमिति कथितम् ॥ २९ ॥

करदेहमुखन्यासं मन्त्रैः पूर्ववदाचरेत् । कळाः प्रविन्यसेदेहे वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥ ३०॥

ताः स्युः पञ्च चतस्रोऽष्टौ त्रयोद्श चतुर्द्वयम् । अष्टत्रिंशत्कलाः सम्यङ् न्यस्तन्या मन्त्रवित्तमैः ॥३१॥

दिक्षु प्राग्याम्यवारीवसुपनिजभुवामैन्द्रवारार्केराज्ञां<sup>2</sup>
हृद्गीवांसद्वयीनाभ्युद्रचरमवक्षःसु गुह्याङ्कयोश्च ।
सोवोंर्जान्वोः सजङ्घास्फिगुभयकटीपार्श्वपद्दोस्तलेषु
घाणे कं बाहुयुग्मेष्वतिविशद्मतिर्विन्यसेदङ्कुलीभिः ॥

<sup>1.</sup> सो ची. 2. •वारार्किराज्ञां

विन्यासः प्रतिमाकृतौ च नितरां सांनिध्यकृत्स्थाद्यं देहे चापि शरीरिणां निगदितः सामध्येकारीति च । आस्ते यत्र तथामुनैव दिनशो विन्यस्तदेहः पुमा-न्क्षेत्रं देशममुं च योजनिमतं शैवागमज्ञा विदुः ॥

न्यस्यैवं पश्चभिर्बद्धाभिरथ शिवमाराधयेद्दिग्भराभि-र्मध्यप्राग्याम्यसौन्यापरदिशि पुनरङ्गैरनन्तादिभिश्च। अन्यो माचैर्दिशापै: पुनरि कुलिशाचैर्यजेदेवमुक्तं पाञ्चब्रद्धं विधानं सकलसुखयशोभुक्तिमुक्तिप्रदं च॥

पञ्चाक्षरविहितविधिं
वक्ष्ये जपतामभीष्टांसिद्धिकरम् ।
सिद्धेन येन देही
प्रेत्येह च वाञ्छितं फलं लमते ॥ ३५ ॥

<sup>1</sup>मेषो विषो विसर्गी

मृत्यु: साक्षी सवाक्षरः पवनः ।

ताराद्भवति यदस्मा
तदादिरभिधीयते मनुप्रवरः ॥ ३६ ॥

<sup>1.</sup> दीर्घाविषो

अस्याक्षराण्यमूनि च
पश्च स्यु: पश्चभूतगानि तथा।
जगदिप भूतारब्धं
तेन हि जगदात्मतोदितास्य मनोः ॥ ३७॥

प्रोक्तमृष्यादिकं पूर्वमङ्गवर्णेस्तु मन्त्रकै:। अङ्गुळीदेहवक्त्रेषु मूळमन्त्राक्षरादिकान् ॥ ३८ ॥

न्यसेत्तत्पुरषाघोरसद्योवामेशसंक्षकान् । सतर्जनीमध्यमान्त्यानामिकाङ्कुष्ठकेषु च ॥ ३९ ॥

वक्त्रहृत्पाद्गुह्याख्यमूर्घस्विप च नामि । प्राग्याम्यवारुणोदीच्यवकेष्विप च मूर्घसु ॥ ४० ॥

विश्रद्दोिभः कुठारं मृगमभयवरौ सुप्रसन्नो महेशः सर्वाळंकारदीपः सरिसजिनिलयो व्याघ्रचर्मात्तवासाः। स्येयो मुक्तापरागामृतरसकलिताद्रिप्रभः पश्चवक्र-स्व्यक्षः कोटीरकोटीघटिततुहिनरोचिष्कलोत्तुङ्गमौलिः॥

> अक्षरस्रभ्रचतुष्कं जप्यात्तावत्सहस्रमपि जुहुयात् ।

पञ्चविंशः पटलः ।

शुद्धि स्ति छे धृति वी

दुग्धान्नेदुंग्धभूरुहेध्मेर्वा ॥ ४२ ॥

त्तत्पुरुषाद्याः सर्वे

प्रधानसंप्रोक्तबाहुहेतियुताः ।

**च**ह्यासिमुखचतुष्का-

स्तेजोरूपो विलक्षणस्त्वीद्यः ॥ ४३ ॥

आवृतिराद्या मूर्तिभि-

रङ्गेरन्या पराप्यनन्तासैः।

अपरोमादिभिरपरे-

न्द्राद्येरपरा तदायुधैः प्रोक्ता ॥ ४४ ॥

कथयामि मनोविधानमन्य-

न्मुनिपूज्यं प्रवरं पिनाकपाणेः ।

स्वतनौ परिकल्प्य पीठमङ्गा-

न्यपि विन्यस्य तथैव मन्त्रवर्णान् ॥ ४५ ॥

हृन्मुखांसोरुयुग्मेषु षड्वर्णान्कमतो न्यसेत्। <sup>1</sup>कर्णमुळे तथा नाभौ पार्श्वयुक्ष्ष्रहृत्सु च ॥ ४६ ॥

<sup>1.</sup> कण्ठमूले.

<sup>\*</sup>P 11. 6

मूर्घीस्यनेत्रझाणेषु दो:पत्संध्यप्रकेषु च । स्रज्ञिरोवक्त्रहृद्यजठरोरूपदेष्वपि ॥ ४७ ॥

हृदाननपरश्चेणाभीत्याख्यवरदेषु च । मुखांसहृदयेषु त्रीन्पदान्पादोक्कुक्षिषु ॥ ४८ ॥

ऊर्ध्वाधःक्रमतो¹ न्यस्येद्गोलकान्यासमुत्तमम् । पुनस्तत्पुरुषाघोरसद्योवामेशसंज्ञकान् ॥ ४९ ॥

लालाटद्यंसजठरहृदयेषु क्रमान्न्यसेत् । पुनस्तत्प्रतिपत्त्यर्थे जपेन्मन्त्रामिमं सुधीः ॥ ५० ॥

नमोऽस्तु स्थाणुभृताय ज्योतिर्छिङ्गावृतात्मने । चतुर्मृर्तिवपुश्छायाभासिताङ्गाय शंभवे ॥ ५१ ॥

कुर्यादनेन मन्त्रेण निजदेहे समाहित: । मन्त्री पुष्पाश्विलं सम्यक्तित्रशः पश्वश एव वा ॥ ५२ ॥

पूर्वोक्त एव पीठे प्राग**ङ्गे**र्मूर्तिशक्तिभस्तद्नु ।

<sup>1.</sup> क्रमशः कुर्यात्.

वृषपालचण्डदुर्गा-

गुहनिद्गणपसैन्यपाः पूज्याः ॥ ५३ ॥

अन्या च वासवादै:

पुनरुपहारै: क्रमेण भक्तिमता।

अभ्यर्चिते हुते च

स्तोतव्यः संस्तवेन पुनरीशः ॥ ५४ ॥

नमो विरिञ्जविष्णवीशभेदेन परमात्मने । सर्गसंस्थितिसंहारव्यावृत्तिव्यक्तवृत्तये ॥ ५५ ॥

नमश्चतुर्घा प्रोद्भृतभूतभूतात्मने भुवः । भूरिभारार्तिसंहर्त्रे भूतनाथाय श्रुळिने ॥ ५६ ॥

विश्वप्रासाय विस्तसत्कालकृटविषाशिने । तत्कलङ्काङ्कितप्रीवनीलकण्ठाय ते नमः ॥ ५७ ॥

नमो छलाटनयनप्रोह्नसत्कृष्णवर्त्मने । व्यस्तस्मरनिरस्ताधियोगिध्याताय शंभवे ॥ ५८ ॥

नमो देहार्धकान्ताय दग्धदक्षाध्वराय च । चतुर्वर्गेष्वभीष्टार्थदायिने मायिनेऽणवे ॥ ५९ ॥ स्थूलाय मूलभूताय शूलदारितविद्विषे । कालहन्त्रे नमश्चन्द्रखण्डमण्डितमौलये ॥ ६० ॥

विवाससे कपर्शन्तर्भान्ताहिसरिदिन्दवे । देवदैत्यासुरेन्द्राणां मौलिष्ट्रष्टाङ्गये नमः ॥ ६१ ॥

भस्माभ्यक्ताय भक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने । व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय शंकराय नमो नमः ॥ ६२ ॥

नमोऽन्धकान्तकरिपवे पुरद्विषे नमोऽस्तु ते द्विरदवराहभोदिने। विषोक्चसत्फणिकुलबद्धमूर्तये नम: सदा वृषवरवाहनाय ते॥ ६३॥

वियन्मरुद्धुतवहवार्वसुंधरामखेशरव्यमृतमयूखमूर्तये ।
नमः सदा नरकभयावभेदिने
भवेह नो भवभयभङ्गकृद्धिभो ॥ ६४ ॥

स्तुत्वेन्दुखण्डपरिमण्डितमौलिमेव-सुद्वासयेत्पुनरसुं हृदयाम्बुजे स्वे। अभ्यन्यं देवमभिसंयतिचत्तवृत्ति-र्भृत्वा शिवो जपतु मन्त्रमहेशमेनम् ॥ ६५ ॥

संतर्ष्य विप्रान्पुनरेवमेव संपूजयेदिन्दुकछावतंसम् । जपेद्यथाशक्ति शिवस्वरूपी भूत्वा ततोऽन्ते च शिव: स भूयात् ॥ ६६ ॥

अमुमेव मतुं लक्षं मन्त्री हक्केखयाभिसंहद्धम् । जप्त्वा नृपतहस्रमिधां मधुरयुजां मनुसहस्रकं जुहुयात् ॥ ६७ ॥

वन्दे हरं वरदशूलकपालहस्तं
साभीतिमद्रिमुतयोज्ज्वलदेहकान्तिम् ।
वामोकपीठगतया निजवामहस्तनयस्ताकणोत्पलकचा परिरब्धदेहम् ॥ ६८ ॥

भावृतिरङ्गेराद्या इहेलाद्याभिरनु वृषादेश । मात्राशेशैरुक्तं पश्चावरणं विधानमीशस्य ॥ ६९ ॥

भाष्यायिनी शशियुताष्यक्षणाग्निमाया बिनद्दन्तिका चलकुलीभुवनेन्दुयुक्ता। दीर्घोकलायुतशिवश्च शिवायवर्णा-स्याच्छूलिनो मनुर्यं वसुवर्णयोगी॥ ७०॥

वामाङ्कन्यस्तवामेतरकरकमलायास्तथा वामबाहु-व्यस्तारक्तोत्पलायाः स्तनविधृतिलसद्वामबाहुः प्रियायाः।

सर्वोकल्पाभिरामो धृतपरशुमृगेष्टः करैः काञ्चनाभो

ध्येय: पद्मासनस्थ: स्मरल्लिततनु: संपदे पार्वतीश: ॥

## पञ्चार्णोक्ताङ्गाद्यः

प्रविद्याप्तदिष्टपूजश्च । वसुमितेल्भजपोऽयं मन्त्रस्तावत्स्रहसुहोमश्च ॥ ७२ ॥

इति जपहुतपूजाध्यानकैरीशयाजी प्रियतरचरित: स्यात्सर्वतो देहभाजाम् । पञ्चविंशः पटलः ।

धनविभवयशःश्रीसंपदा दीर्घजीवी तनुविपदि च शैवं तत्परं धाम भूयात् ॥ ७३॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्चसारे पञ्चविद्याः पटलः॥



## षड्विंशः पटलः ॥

अथ प्रवक्ष्यते मन्त्रो दक्षिणामूर्तिसंज्ञकः । जपतामिष्टसंसिद्धिविधानसुरपादपः ॥ १ ॥

भित्रः क्षिणा कालकर्णकामिकायुत्रयेक्षराः । तुष्यामध्यगताः स्युभ्ये वटमूलनिवासिने ॥ २ ॥

नैधातृनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शंभने । तारशक्तिनिरुद्धोऽयं मन्त्र: षट्त्रिंशदक्षर: ॥ ३ ॥

शुकः प्रोक्तो सुनिश्छन्दोऽनुष्टुप्च ससुदाहृतम् । दक्षिणामूर्तिरुद्रोऽस्य देवता ससुदीरिता ॥ ४ ॥

तारज्ञक्त्यादिकैहिं ङाद्यन्तैर्भन्त्राक्षरैः क्रमात् । ऋत्विक्षवसुवस्विप्रगुणवर्णैर्विभागशः ॥ ५ ॥

मन्त्री कुर्यात्पडङ्गानि जातियुष्ति समाहित: । कालिकश्रुतिहग्गण्डद्वयनासास्यके दश ॥ ६ ॥ षिंद्राः पटलः ।

दो:संधिकण्ठस्तनहृत्राभिकट्यन्धुषु कमात्।
पत्संधिषु पुनद्राभ्यां मन्त्रविद्वचापकं न्यसेत्॥
एवं न्यस्तक्षरीरोऽथ चिन्तयेनमन्त्रदेवताम्॥ ७॥

सुद्रां भद्रार्थदात्रीं सपरग्रहरिणां बाहुभिर्बाहुमेकं जान्वासक्तं दधानो भुजगवरसमाबद्धकक्ष्यो वटाघः । आसीनश्चन्द्रखण्डप्रतिघटितजटः क्षीरगौरिक्षणेत्रो दशादाद्यैः गुकाद्यैर्भुनिभिरभिनुतो भावग्रुद्धिं भवो व: ॥

> प्राक्त्रीकिविधानेन च सम्यक्संपूज्य साधु कलशायैः। कृतसंदीक्षो मन्त्री जप्यादेनं मनुं समाहितधीः॥ ९॥

द्वात्रिंशदयुतमानं जप्याच जुहोतु तहशांशमितैः । दुग्धाप्रुतैस्तिलैवी साज्येन पयोन्धसा द्वयेनापि ॥ १० ॥ ज्ञान्त्रैवं मन्त्रमेनं दिनमनु गिरिशं पूजियत्वा च हुत्वा नत्वा स्तुत्वा मनोवाक्तनुभिरविहतः प्राप्य कामानशेषान् । च्याख्याता चागमानां भुवि कविषु वरः साधु वेदान्तवेदी वादीट् सोऽद्वैतविद्याविमलतरमितयोति शैवं पदं तत् ॥

जीवशिखिकणरेफान्त्रतिवीष्स्य प्रादिकांश्च पुनरपि तान् ।
मेधाष्यायिनियान्तांस्तानेव तरान्तिकान्सतसुरूपान् ॥ १२ ॥

आभाष्य चटप्रचटौ सकहवमौ बन्धघातयौ वीप्स्य । प्रोक्त्वा वर्मास्नावधि समुद्धरेच्छिक्तपूर्वकं मन्त्रम् ॥ १३ ॥

ऋषिरस्याघोराख्यः

संप्रोक्तिख्रिष्टुबुच्यते च्छन्दः । कद्रोऽप्यघोरपूर्वः

समीरितो देवता तथास्य मनोः ॥ १४ ॥

षड्विंशः पटलः ।

हृत्पञ्चभिस्तद्णैं:

शिरो हि षड्भि: शिखा तथा दशभि: । तावद्भिरेव कवर्चं हगष्टभिद्वीदशभिरपि चास्त्रम् ॥ १५ ॥

कहगास्यकण्ठहन्ना-

भ्यन्धूरुषु जानुजङ्घयो: पदयोः । एकाद्शधा भिन्नै-र्मन्त्रार्णैर्न्यसतु विप्रहे मन्त्री ॥ १६ ॥

पञ्चिभरथो सषड्भिद्वीभ्यामप्यष्टभिश्चतुभिश्च।
षड्भिश्चतुस्रयेण च
षड्भिद्वीभ्यां च भेदितै: ऋमशः ॥ १७॥

कालाश्राभः कराष्ट्रैः परशुडमरुकौ खड्गखेटौ च बाणे-ब्वासौ शूळं कपाळं दधदतिभयदो भीषणास्यिखणेत्रः । रक्ताकाराम्बरो हि प्रवर्षाटितगात्रोऽरिनागप्रहादी-न्खादित्रष्टार्थदायी भवदनिभमतिच्छत्तये स्याद्घोरः ॥ स्वच्छो मुमुक्षोस्तु भवेदघोरः काम्यक्रियायामपि रक्तवर्णः । कृष्णोऽभिचारे ग्रह्वैकृते च शोक्तो जपः स्यादपि स्रक्षमानम् ॥ १९ ॥

घृतावसिक्तैस्तिलतण्डुलैश्च जयावसाने जुहुयाह्शांशम् । घृतप्रुतैर्वाथ हविभिरेवं तावत्प्रजुह्वन्ससुपैति कामान् ॥ २०॥

हृद्धेखास्थितसाध्याः क्षरवित्रसत्कर्णिकं कलावीतम् । वर्गाष्ट्रकात्तकेसरः मन्त्ये सहस्रक्षयाक्षरोह्णसितम् ॥ २१ ॥

मन्त्राक्षरत्रयोद्य-इलमध्यद्लामकं च तद्वाह्ये। बह्विपुटाश्रिसामाश्रित-कवचास्नं प्रतिविलिख्य यन्त्रमिदम् ॥ २२ ॥ कुत्वा समाप्य मण्डल-

मत्र विनिक्षिप्य पूरयेत्कलकाम ।

पीठे पिनाकपाणे-

र्गव्यैर्वा काथक्लप्ततोयैर्वा ॥ २३ ॥

भङ्गावृतेरतु च हेतिभिरीरिताभिः

पश्चाच मातृभिरथापि दिशाधिनाथैः।

संपूजयीत विधिनेति षडश्वरोक्त-

मार्गेण वा मनुपरिस्फुरणाय मन्त्री ॥ २४ ॥

आज्यापामार्गसमि-

त्तिलसर्षपपायसाज्यकैश्च पृथक् ।

रात्रौ सहस्रहोमा-

द्भूतद्रोहादिशान्तिरुद्दिष्टा ॥ २५ ॥

सितकिंशुकनिगुण्डी-

कनकापामार्गजन्मनां समिधाम् ।

पृथगपि सहस्रहोमा-

त्रिग्रहमोश्चोऽचिराद्वहाणां स्यात् ॥ २६ ॥

गव्याक्तेजुंहुयात्पृथग्दशशतं मन्त्री मयूरेध्मकैभूयस्तैश्चतुरङ्कुलैश्च शिवपञ्चम्यां निशायां हुनेत् ।
सिर्पमीर्गसपञ्चगव्यचरुसिरः ससंपातकं
हुत्वा तस्रतिभोजयेस्प्रतिशमं यान्सेव सर्वे प्रहाः ॥

षट्कोणे कर्णिकायां स्फुरयुगलवृतां साध्यगर्भी च शक्ति कोणामे प्रस्फुरद्वनद्वकमथ विलिखेनमन्त्रवर्णान्दलेषु । षड्वेदद्वनद्वषड्वेदकचतुर्युगषट्संख्यकान्बाह्यषट्के वर्मास्त्राणी तदेतद्वहगदभयहद्यन्त्रमाघोरमाहुः ॥ २८ ॥

> न च रिपवो न च रोगा न प्रह्मीडा न शस्त्रवाधा च । न क्ष्वेल्रक्जा मर्ल्यो-न्स्पृशन्त्रघोरास्त्रमन्त्रजामपरान् ॥ २९ ॥

तस्मादघोरास्त्रमनुं प्रजप्यात्समर्चयेत्तद्विहितं यथावत् । '
हुनेच तेनैव समस्तवाञ्छासंसिद्धये चाथ विमुक्तये च ॥ ३०॥

खसप्तमः कर्णयुतोऽर्धचन्द्रवा-

लॅंळपञ्चमो द्वीन्दुयुतो ध्रुवादिकः।

मनु: स्वयं मृत्युजयात्मकः स्फुटं

समीरितः साधकरक्षणक्षमः ॥ ३१ ॥

ऋषिरस्य कहोलाख्य-इछन्दो देव्यादिका च गायत्री । स्यादेवता च मृत्युं-जयकद्रोऽङ्गान्यथाचरेद्भृगुणा ॥ ३२ ॥

स्फुटितनिलनसंस्थं मौलिबद्धेन्दुरेखागलदमृतजलाई चन्द्रवह्वचर्कनेत्रम् ।
स्वकरकलितमुद्रापाशवेदाक्षमालं
स्फटिकरजतमुक्तागौरमीशं नमामि ॥ ३३ ॥

जप्तन्योऽयं मन्त्रवर्यस्त्रिलक्षं दीक्षापूर्वे होमकृतस्याद्दशांशैः । दुग्धाज्याक्तैः शुद्धखण्डैर्गस्त्र्च्या गुर्वोदेशात्साधको हन्यवाहे ॥ ३४ ॥ भर्चा कार्या नित्यशः शैवपीठे
स्यादप्यङ्गेलोंकपालेस्तद्श्लैः।
सम्यक्पूजावस्तुभिर्मन्त्रजापैः
प्रोक्तं ह्येतनमृत्युभेत्तुर्विधानम् ॥ ३५॥

इति जपहुतार्चनाद्यैः सिद्धो मन्त्रोक्तमृर्तिविहितमनुः । संभावयेन्निजान्त-योगं कुद्यापमृत्युनाशकरम् ॥ ३६ ॥

तारनालमथ मध्यपत्रकं हाद्यकणिकयुतं क्रमोत्क्रमात्। चिन्तयेत्रियतमन्तरा शिवं नीकजे च नियतायुषेऽक्कायोः॥ ३७॥

ज्ञध्वीधः प्रोतपद्मद्वयदस्र निचितेरक्षराधैर्भवाधैराधन्तेर्भन्दमन्दप्रतिगलितसुधापूरसंसिच्यमानम् ।
ईशानं सूक्ष्मरूपं विमलतरसुषुम्नान्तरा संनिषण्णं
ध्यायन्नाप्नोति रोगैनियतपरिहृतः संजपादीर्धमायः ॥

आदौ तारं विलिखतु ससाध्याह्वयं कर्णिकायां दिक्पत्रेष्वप्यपरमपरं चापि तत्कोणकेषु । भूयो भूमेः पुरमतु मृगाङ्कं तद्श्रेषु टान्तं जस्वा बन्धं प्रहगद्विषध्वंसि यन्त्वं तदेतत् ॥ ३८॥

इति क्रतयन्त्रविभूषित
मण्डलमध्ये निधाय कलज्ञमपि ।
आपूर्य चाभिषिञ्चे
च्छुविदयकरं प्रहाभिचारहरम् ॥ ३९॥

ततिक्रिन्नोद्भवानां तु समिद्भिश्चतुरङ्गुलै: । दुग्धसिक्तै: समिद्धेऽग्नौ षट्सहस्रद्धयं हुनेत् ॥ ४० ॥

यस्तु वहाँ जुहोत्येवं यावत्संख्येन साधकः। तावत्संख्यैः सुधाकुम्भैरिमः प्रीणाति शंकरम् ॥ ४१॥

भाष्यायितोऽभिना शर्वः साधकस्येष्सितान्वरान् । प्रद्द्यादायुराद्यांश्च दुरन्तान्प्रल्यान्तिकान् ॥ ४२ ॥

मन्त्रान्ते साध्याख्यां पाल्रययुगलं प्रतीपमपि मन्त्रम् । \*P 11. 7 त्रोक्त्वा समापयेन्मनु-मयमपि मृत्युंजयाह्वयो मन्त्र: ॥ ४३ ॥

भथ वामलकमलपुटा-तरितं शिशुवेषभूषणं रुद्रम् ।
ध्यात्वा जपेद्यथावद्धुतक्लप्या मृत्युनाशनं दृष्टम् ॥ ४४ ॥

चतुरङ्कुलपिमाणैरमृताखण्डैरथार्कसाहस्रम् ।
जुहुयाच दुग्धसिकैरारोग्यायायुषे च लक्ष्मयै च ॥ ४५ ॥

अमृतावटतिलदूर्वाः
पयो घृतं पायसं क्रमेणेति ।
सप्तद्रव्याण्युक्ताः
न्येतेर्जुहुयात्प्रथक्सहस्रतयम् ॥ ४६ ॥

तीव्रे ज्वरे घोरतरेऽभिचारे सोन्मादके दाहगदे च मोहे। तनोति शान्ति नचिरेण होम: संजीवनं चाब्देशतप्रमाणम् ॥ ४७ ॥

संभोजयेद्धोमदिने च विप्रा-सप्ताधिकान्स्वादुाभिरत्रजातै: ।
सतर्णका गाश्च हुतावसाने
दद्याह्रिजेभ्यो हुतकर्मकृज्यः ॥ ४८ ॥

निजजन्मदिने शतं शतं यो जुहुयाद्वव्यवरैः ससप्तसंख्यैः । मधुरैरपि भोजयेच विप्रा-नभिवाञ्छन्नियमेन दीर्घमायुः ॥ ४९ ॥

अथ वा सप्तिभिरेतै-द्रेट्येरेकेन वा सहस्रतयम् । जन्मर्क्षे होममात्रा-त्रिरुपद्रवमुत्तमं व्रजेदायुः ॥ ५० ॥

दूर्वात्रितयैर्जुहुया-मन्त्रविदेकादशाहुतीर्दिनशः ।

जित्वापमृत्युरोगा-न्त्रयात्यसावायुषदच दैर्घ्यमपि ॥ ५१ ॥

जन्मक्षीणां त्रितये
चिछन्नाकाष्मयेवकुछकैरिध्मैः ।
कमशो हुनेत्सहस्रं
नश्यन्यपमृत्युरोगदुरितानि ॥ ५२ ॥

सितसिद्धार्थसहस्रा-

हुत्या नरयन्त्युपद्रवा ज्वरजाः । तद्वदपामार्गहुता मृत्युंजयमप्यरोगतां छभते ॥ ५३ ॥

शोक्तैर्ध्यानजपार्चनाहुतिवधानाद्येश्च मृत्युंजयं यो मन्त्री प्रभजन्मनुं प्रतिदिनं प्रातः प्रसन्नाश्चयः तस्येष्टानि भवन्ति संसृतिरिप स्फीता च पुत्राद्यः संपन्नः सुसुखी च जीवति चिरं देहापदि स्थाव्छिवः ॥

> इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ प्रपञ्चसारे षड्विदाः पटलः॥

## सप्तविंशः पटलः ॥

अथ सजपहुताद्यो वक्ष्यते साधुचिन्तागणिरभिमतकामप्राप्तिकल्पद्रुमोऽयम् ।
अनलकषमरेफप्राणसद्यान्तवाम1श्रुतिहिमधरखङ्गैर्मण्डितो मन्त्रराज: ॥ १ ॥

ऋषिरिष काश्यप उक्त-श्रुट्ये देवतोमेश:। <sup>2</sup>यान्तै: षड्भिवेणें-रक्नं वा देवतार्धनारीश:॥ २॥

अहिराराधरगङ्गाबद्धतुङ्गाप्तमौछि-श्चिदरागणनताङ्गिस्त्रीक्षणः स्त्रीविलासी । भुजगपरशुरूलान्खङ्गवद्गी कपालं शरमपि धनुरीशो विश्वदन्यास्त्रिरं वः ॥ ३ ॥

श्रुतिशश० 2. खान्तै:

हावभावळिलितार्धनारिकं भीषणार्धमिपि<sup>1</sup> वा महेश्वरम् । पाशसोत्पळकपाळशूळिनं चिन्तयेज्ञपविधौ विभूतये ॥ ४ ॥

अथ वा षोडराराूल-व्ययभुजा त्रिणयनाभिनद्धाङ्गी । अरुणांशुकानुलेपन-वर्णाभरणा च भगवती ध्येया ॥ ५ ॥

विहिताचेनाविधिरथानुदिनं
प्रजपेदशायुतिमतं मितमान् ।
अयुतं हुनेन्त्रिमधुरार्द्रतरैस्तिलतण्डुलैस्तदवसानविधौ ॥ ६ ॥

शैवोक्तपीठेऽङ्गपदैर्यथाव-दृश्चेचदुर्गुनेगशैर्मुखाद्यै:। समातृभिदिंकपतिभिमेहेशं पश्चोपहारैविधिनार्चयीत॥ ७॥

<sup>ी.</sup> भीषणार्धमथ

सप्तविंशः पटलः ।

आरभ्यादिज्वलनं

दिक्संस्थैरष्टभिर्मनोरणैं:।

आराघयेच मातृभि-

रिति संप्रोक्तः प्रयोगविधिरपरः ॥ ८ ॥

कात्पूर्व हसिलिपिसंयुतं जपादौ
जप्तृणां प्रवरमितीह केचिदाहुः।
प्रासादाद्ययुतजपेन मङ्खु कुर्योदावेशादिकमपि नीहजां च मन्त्री ॥ ९ ॥

शिरसोऽवतरन्निशेशविम्ब-स्थितमिक्भिर्वृतमागलत्सुधार्द्रम् । अपमृत्युहरं विषक्वराप-स्मृतिविभ्रान्तिशिरोहजापहं च ॥ १०॥

निजवर्णविकीर्णकोणवैश्वा-नरगेहद्वितयावृतित्रकोणे । विगतस्वरवीतमुत्तमाङ्गे स्मृतमेतस्क्षपयेत्क्षणाद्वहार्तिम् ॥ ११ ॥ वहेर्बिम्बे वहिवत्प्रज्वलन्तं न्यस्त्वा बीजं मस्तके प्रस्तजन्तोः । ध्यात्वावेशं कारयेद्वन्धुजीवं तज्जप्तं वा सम्यगाद्याणनेन ॥ १२ ॥

शुक्रादिः शुक्रभाः पौष्टिकशमनविधौ कृष्टिवरयेषु रक्तो रक्तादिः श्लोभसंस्तोभनविधिषु हकारादिको हेमवर्णः । धूम्रोऽङ्गामर्दनोचाटनविधिषु समीरादिकोऽदादिरुक्तः<sup>1</sup> पीताभः स्तम्भनादौ मनुरतिविमले। भुक्तिभाजामदादिः ।।

कुष्णाभः प्राणगेहस्थितमथ नयने ध्यातमान्ध्यं विधत्ते बाधिर्ये कर्णरन्ध्रेऽर्दितमपि वदने कुक्षिगं शूल्लमाशु । मर्मस्थाने समीरं सपदि शिरसि वा दुःसहं शीर्षरोगं वाग्रोधं कण्ठनालेऽवनिवृतमथ तन्मण्डले <sup>३</sup>पीतमेतत् ॥

प्रालेयत्विषि च स्वरावृतिमिदं नेत्रे समृतं तद्भुजं योनौ वामहद्योऽस्रविस्नुतिमथो कुक्षौ च शूलं <sup>3</sup>जपेत्। विस्फोटे सविषे उवरे तृष्यि एथा रक्तामये विश्वमे दाहे शीर्षगदे समरेद्विधिमिमं संतृप्तये मन्त्रवित्।। १५॥

<sup>1.</sup> अलादिरक्तः 2. बीजमेतत् 3. जयेत्

सप्तविंशः पटलः ।

साध्याया हृदयक्कशेशयोदरस्थं प्राणाख्यं दृढमवबध्य बीजवर्णै:। तेजस्तच्छिरसि विधुं विधाय वाते नाकर्षेदपि निजवाञ्छयैव मन्त्री ॥ १६॥

पारिभद्रसुमनोद्रलभद्रं वह्निबिम्बगतमक्षरमेतत् । संसारेच्छिरासि यस्य स वज्यो जायते न खळु तत्र विचार: ॥ १७ ॥

निजनामगर्भमथ बीजिमदं प्रविचिन्त्य योनिसुषिरे सुदृशः। वशयेत्क्षणाच्छिततया मनसः स्रवयेच ग्रुक्तमथ वा रुधिरम् ॥ १८ ॥

निजिशविशरःश्रितं त-<sup>1</sup>द्विम्बं स्मृत्वा प्रवेशयेद्योनौ यस्यास्तत्संपकी-त्तां च क्षरयेत्क्षणेन वशयेच ॥ १९ ॥

<sup>1.</sup> द्वीजं

पररेफगर्भधृतसाध्यपदं त्रिकगं हुताशयुतषट्कवृतम् । विगतस्वरावृतमगारभुवि स्थितमेतदाञ्च वशयेद्रमणान् ॥ २०॥

मधुरत्रयसंयुतेन शाली-रजसा पुत्तलिकां विधाय तेन । मनुना जुहुयात्तया विभज्य ब्रिदिनं यस्य कृते वशो भवेत्स: ॥ २१ ॥

विषपावकोद्यद्भिधानगदं

ठगतं कुकोणयुतलाङ्गलिकम्<sup>1</sup>।
अहिपत्रक्लप्तपरिजप्तमिदं

शिरसो रुजं प्रशमयेददनात्॥ २२॥

कण्ठे केनावनद्धार्पितदहनयुजा मज्जया मेन वामं दक्षं संवेष्ट्य वक्षोक्हमनळसमीरौभिरंसद्वयं च । वक्के नाभौ च दीर्घ सुमतिरथ विनिक्षिप्य विन्दुं निशेशं वक्षस्याधाय बद्धा चिरमिव विहरेत्कन्दुकैराससाध्यैः ॥

<sup>1.</sup> ०लिनम्

कृत्वा वहेः पुरमनु मनुं बन्धुजीवेन तस्मि-त्राधायाप्तिं विधिवद्भिसंपूच्य चाज्यैः शताख्यम् । त्रैळोहाख्ये प्रतिविहितसंपातमष्टोत्तरं त-द्भुत्वा जप्तं दुरितविषवेताळभूतादिहारि ॥ २४ ॥

साध्याख्यागर्भमेनं छिख दहनपुरे कर्णिकायां षडश्रं बाह्येऽश्रिष्वक्कमन्त्रान्द्छमनु परितो बीजवर्णान्विभज्य । भूयोऽचः कादियादींक्षिषु वृतिषु कुगेहाश्रके नारासिंहं तस्मिनकार्यो यथावत्कछशविधिरयं सर्वरक्षाकरः स्यात् ॥

टान्ते छिख्यात्कलाभिर्वृतमनुमनलावासयुग्मेन विह्न-द्योतत्कोणेन बाह्ये तदनु सिवतृबिम्बेन काद्यार्णभाजा । तद्वाह्ये क्ष्मापुराभ्यां लिखितनृहरियुक्ताश्रकाभ्यां तदेत-द्यन्त्रं रक्षाकरं स्याद्वहगदिवषमक्ष्वेलजूर्योदिरोगे ॥२६॥

बिम्बद्धन्द्वे क्रशानोर्विलिखतु मणिमेनं ससाध्यं तद्धिन ब्वग्न्यादीन्व्यश्वनाणीन्स्वरयुगलमथो संधिषट्के यथावत् । तारावीतं च बाह्ये कुगृहपरिवृतं गोमयाबोचनाभ्यां लाक्षाबद्धं निबध्याज्ञपमहितमिदं साधु साध्योत्तमाङ्गे ।। लक्ष्म्यायुःपुष्टिकरं परं च सौभाग्यवद्यकृत्सततम् । चोरव्यालमहोरग-भूतापस्मारहारि यन्त्रमिदम् ॥ २८ ॥

साध्याख्याकर्मयुक्तं दहनपुरयुगे मन्त्रमेनं तद्श्रिव्विप्तिक्वालाश्च बाह्ये विषतक्षविटपे साप्रशाखे लिखित्वा ।
जात्वाष्टोर्ध्वे सहस्रं नृहरिकृतिधया स्वापयेत्तत्र शत्रुव्याद्यादिकोडचोरादिभिरिष च पिशाचादयो न व्रजनित ।

ससिद्धसुरपूजितः सकलवर्गसंसाधको

प्रहज्वरक्जापहो विषविसपदोषापहः।

किमत्र बहुनार्थिनामभिमतार्थिचिन्तामणिः

ससुक्त इह संप्रहान्मनुवरस्तु चिन्तामणिः।।

षष्ठस्वरो हुतवहस्तययोस्तुरीया-वाद्यस्वरो मनुरयं कथितः फडन्तः । अस्य त्रिको निगदितो मनुरप्यनुष्टु प्छन्दश्च चण्डसहितो मनुदेवतेशः ॥ ३१॥ सप्तज्वलज्वालिनिभिस्तटेन च हतेन च । सर्वज्वालिनिसंयुक्तैः फडन्तैरङ्गमाचरेत् ॥ ३२ ॥

अव्यात्कपर्दकिलितेन्दुकरः करात्त-शूलाक्षसूत्रककमण्डलुटङ्क ईशः । रक्ताभवर्णवसनोऽरुणपङ्कजस्थो नेत्रत्रयोक्षसितवक्त्रसरोरुहो वः ॥ ३३ ॥

कृतसंदिक्षो मन्त्री जप्यास्रक्षस्रयं च मन्त्रमिमम् । जुहुयात्रिमधुरसिकैः स्रतिस्रेरपि तण्डुस्रैर्द्शांशेन ॥ ३४॥

व्याघातसमिद्भिर्वा मनुजापी तावतीभिरथ जुहुयात्। <sup>1</sup>पूर्वोक्तार्चापीठे गन्धाद्यैरर्चयेच चण्डेशम्॥ ३५॥

चण्डचण्डाय चेत्युक्त्वा प्रवदेविदाहेपदम् । चण्डेश्वराय च प्रोक्त्वा <sup>2</sup>धीमहीपदमुचरेत् ॥ ३६ ॥

<sup>1.</sup> पूर्वोक्त एव पीठे. 2. धीमहे॰

तन्नश्चण्ड इति प्रोक्त्वा भूयो त्रूयात्प्रचोदयात् । एषा तु चण्डगायत्री जपात्सांनिध्यकारिणी ॥ ३७ ॥

अङ्गे: समातृभिर्मन्त्री छोकेशै: संप्रपृजयेत् । कूर्मो विष्णुयुतो दण्डी बीजमस्योच्यते बुधै: ॥ ३८ ॥

वदेचण्डेश्वरायेति बीजादिहृदयान्तिकम् । अर्चनादिष्विमं मन्त्रं यथावत्संप्रयोजयेत् ॥ ३९॥

एवं जपहुताचीभि: सिद्धमात्रे तु मन्त्रके । वाञ्छितादिधकं रूभ्येत्काश्चनं नात्र संशयः ॥ ४०॥

त्र्यक्षरस्य जपो यावत्तावज्जप्यात्षडक्षरम् । ऐहिकामुष्मिकीं सिद्धिं यथा हि लभते नरः ॥ ४१ ॥

कृत्वा पिष्टेन शल्याः प्रतिकृतिमनलं चापि काष्टेश्चिताना-माधायारभ्य पुंसिस्त्रमधुरल्जलिता दक्षिणाङ्कुष्ठदेशात् छिस्वा चिछस्वाष्टयुक्तं शतमथ जुहुयाद्योषितां वामपादा-द्विप्रादीनां चतुर्णी वशकरमनिशं मन्त्रमेतद्भुतान्तम् ॥

> अनुदिनमष्टशतं यो जुहुयात्पुष्पैरनेन मन्त्रेण ।

सप्तदिनै: स तु लभते वासस्तद्वर्णसंकाशम् ॥ ४३ ॥

अहरहरष्टशतं यो
मन्त्रेणानेन तर्पयेदीशम् ।
तस्य तु मासचतुष्कादर्वाक्संजायते महास्कृमीः ॥ ४४ ॥

साध्यक्षांक्किपचर्मणां सुमसृणां पिष्टैश्च छोणैः समं
कृत्वा पुत्तिछकां प्रतिष्ठितच्छां ज्ञात्वा च रात्रौ हुनेत्।
सप्ताहं पुरुषोऽङ्गना यदि चिरं वद्यं त्ववद्यं भवेदिसम्जन्मिन नात्र चोद्यविषयो देहान्तरे संज्ञयः॥

इति चण्डमन्त्रविहितं विधिव-द्विधिमादरेण य इमं भजते । स तु वाव्छितं <sup>1</sup>पदिमहाप्य पुन: शिवरूपतामपि परत्र छमेत् ॥ ४६ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द-भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्जसारे सप्तविद्याः पटलः ॥

<sup>1.</sup> पदमवाप्य.

## अष्टाविंशः पटलः॥

अथाखिलार्थानुततैव<sup>1</sup> शक्ति-र्युक्ता चतुर्विशतितत्त्वभेदै:। गायत्रिसंज्ञापि च तद्विशेषा-नथ प्रयोगान्कथयामि साङ्गान्॥ १॥

ताराह्वयो व्याहृतयश्च सप्त
गायित्रमन्त्रः शिरसा समेतः ।
अन्वर्थकं मन्त्रमिमं तु वेदसारं पुनर्वेदिवदो वदन्ति ॥ २ ॥

जप्यः स्यादिह परलोकसिद्धिकामैमेन्लोऽयं भिहिततरैद्धिजैर्यथावत् ।
भूदेवा नरपत्तयस्तृतीयवर्णाः
संप्रोक्ता द्विजवचनेन तत्र भूयः ॥ ३ ॥

<sup>1. •</sup> नुगतैव. 2. महिततरो.

तेषां शुद्धकुलद्वयोत्थमहसामारभ्य तन्तुक्रियां तारन्याहृतिसंयुता सहिशरा गायत्र्युपास्या परा । संध्योपासनया जपेन च तथा स्वाध्यायभेदैरिप प्राणायामविधानतः सुमतिभिध्योनेन नित्यं द्विजै: ।।

आदौ तारः प्रकृतिविकृतिप्रोत्थितोऽसौ च मूळा-धारादारादछिविकृतिराविदय सौषुम्नमार्गम् । आदौ: शान्ताविधिभरनुगो मात्रया सप्तभेदैः शुद्धो मूर्धाविध परिगतः शाश्वतोऽन्तर्विहिश्च ॥ ५ ॥

प्रकाशितादौ प्रणवप्रपश्चता निगद्यते व्याहृतिसप्तकं पुन: । सभूभुंव: स्वश्च महर्जनस्तप:-समन्वितं सत्यमिति क्रमेण च ॥ ६ ॥

भू:पदाद्या व्याहृतयो भूशब्दस्तदि वर्तते । तत्पदं सदिति प्रोक्तं सन्मात्रत्वात्तु भूरतः ॥ ७ ॥

भूतत्वात्कारणत्वाच भुव:शब्दस्य संगति:।

¹सर्वस्वीकरणात्स्वासतया च स्वरितीरितम्॥ ८॥

<sup>1.</sup> सर्वस्य स्वीरणात्

<sup>\*</sup>P. 11. 8

महस्त्वाच महत्त्वाच मह:शब्द: समीरित:। तदेव सर्वजनता तस्मात् व्याहतिर्जन: ॥ ९ ॥ तपो ज्ञानतया चैव तथा तापतया स्मृतम् । सत्यं परत्वादासत्वादनन्तज्ञानतः स्मृतम् ॥ १० ॥ प्रणवस्य व्याहृतीनामतः संबन्ध उच्यते । अकारो भूरुकारस्तु भुवो मार्णः स्वरीरितः ॥ ११ ॥ बिन्दुर्भहस्तथा नादो जनः शक्तिस्तपः स्मृतम् । शान्तं सत्यमिति प्रोक्तं यत्तत्परतरं पद्म् ॥ १२ ॥ प्रणवस्य व्याहृतीनां गायत्र्यैक्यमथोच्यते 🕑 अन्नापि तत्पदं पूर्व प्रोक्तं तद्नुवर्ण्यते ॥ १३ ॥ तद्वितीयैकवचनमनेनाखिळवस्तुन:। सृष्ट्यादिकारणं तेजोरूपमादित्यमण्डले ॥ १४ ॥ अभिध्येयं 1परानन्दं परं ब्रह्माभिधीयते । यत्तत्सवितुरित्युक्तं षष्ठयेकवचनात्मकम् ॥ १५ ॥ धातोरिह समुत्पन्नं प्राणिप्रसववाचकात्। सर्वासां प्राणिजातीनामिति प्रसिवतः सदा ॥ १६ ॥

<sup>1.</sup> सदानन्दं

अष्टार्विशः पटलः ।

वरेण्यं वरणीयत्वात्सेवनीयतया तथा । भजनीयतया सर्वे: प्रार्थनीयतया स्मृतम् ॥ १७ ॥

पूर्वस्याष्टाक्षरस्यैवं व्याह्मतिर्भूरिति स्मृता । पापस्य भन्तनाद्वर्गो भक्तिस्वग्धतया तथा ॥ १८ ॥

देवस्य वृष्टिदानादिगुणयुक्तस्य नित्यशः । प्रभूतेन प्रकाशेन दीप्यमानस्य वै तथा ॥ १९ ॥

ध्यैचिन्तायामतो घातोनिष्पन्नं धीमहीत्यदः । निगमाद्येन दिज्येन विद्यारूपेण चक्कषा ॥ २०॥

दृश्यो हिरण्मयो देव आदित्ये नित्यसंस्थितः । हीनतारहितं तेजो यस्य स्यात्स हिरण्मयः ॥ २१ ॥

यः सूक्ष्मः स्रोऽहमित्येवं चिन्तयामः सदैव तु । द्वितीयाष्टाक्षरस्यैवं व्याहृतिर्भुव ईरिता ॥ २२ ॥

धियो बुद्धीर्मनोरस्य च्छान्दसत्वाद्य ईरितः। कृतश्च लिङ्गव्यत्यासः सूत्रात्सुप्तिङ्कपप्रहात्॥ २३॥

यत्तु तेजो निरुपमं सर्वदेवमयासकम् । भजतां पापनाशस्य हेतुभूतिमहोच्यते ॥ २४ ॥ न इति प्रोक्त आदेशः षष्ठ्यासौ युष्मदस्मदौः। तस्मादस्माकमित्यर्थः प्रार्थनायां प्रचोदयात् ॥ २५ ॥

नृतीयाष्ट्राक्षरस्यापि व्याहृति: स्वरितीरिता । एवं दश पदान्यस्थास्त्रयश्चाष्ट्राक्षरा: स्मृता: ॥ २६ ॥

षडक्षराश्च चत्वारः स्युश्चतुर्विशदक्षराः । इत्थंभृतं यदेतस्य देवस्य सवितुर्विभोः ॥ २७ ॥

वरेण्यं भजतां पापविनाशनकरं परम् । भर्गोऽस्माभिरभिध्यातं धियस्तत्रः प्रचोदयात् ॥ २८ ॥

चक्तैवमत्र गायत्री पुनस्तच्छिर उच्यते । आपो ज्योती रस इति सोमाग्न्योस्तेज उच्यते ॥२९॥

तदात्मकं जगत्सर्वे रसस्तेजोद्वयं युतम् । अमृतं तदनाशित्वाद्वद्यत्वाद्वद्य उच्यते ॥ ३० ॥

यदानन्दात्मकं ब्रह्म सत्त्यज्ञानादिलक्षणम् । तद्भुभुवःस्वरित्युक्तं सोऽहमिस्रोमुदाहृतम् ॥ ३१ ॥

एतत्तु वेदसारस्य शिरस्त्वाच्छिर उच्यते । स्रक्षणैरिति निर्दिष्टो वेदसारेषु निष्ठित: ॥ ३२ ॥ फलार्थी तदवाप्रोति मुमुक्षुमीक्षमृच्छति । उपन्युषस्येवोत्थाय कृतशौचिविधिर्द्विजः ॥ ३३ ॥

दन्तानां धावनं चैव जिह्वानिर्छेखनादिकम् । कृत्वा स्नात्वा समाचम्य मन्त्रपूर्तेन वारिणा ॥ ३४॥

आपो हि ष्ठा मयेत्यादिऋग्भिस्तिसृभिरेव च । अभ्युक्ष्य शुद्धदेह: सन्नपः पीत्वा समाहित: ॥ ३५ ॥

सूर्यश्चेत्रज्ञुवाकेन पुनराचम्य पूर्ववत् । अभ्युष्ट्य शुद्धदेहः सन्गृहीत्वाश्वालिना जलम् ॥ ३६॥

आदित्याभिमुखो भूत्वा तद्गतात्मोर्ध्वलोचन: । वेदसारं परं ज्योतिर्भूलभूतं परात्परम् ॥ ३७ ॥

हृत्स्थं सर्वेस्य लोकस्य मण्डलान्तर्न्यवस्थितम् । चिन्तयन्परमात्मानमप् ऊर्ध्वं विनिश्चिपेत् ॥ ३८॥

एनस्ताः प्रतिनिन्नन्ति जगदाप्याययन्ति च । ततः प्रदक्षिणीकृत्य पुनराचम्य संयतः ॥ ३९ ॥

क्रमात्तारादिमन्त्राणामृष्यादीन्विन्यसेत्सुधीः । तत्र तु प्रणवस्यादावृषिरुक्तः प्रजापतिः ॥ ४० ॥ छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता । जमदन्निभरद्वाजभृगुगौतमकादयपाः ॥ ४१ ॥

विश्वामित्रवसिष्ठाख्यावृषयो व्याहृतीरिताः । । गायत्र्युष्णिगनुष्टुष्च बृहती पङ्किरेव च ॥ ४२ ॥

त्रिष्टुब्जगत्यौ च्छन्दांसि कथ्यन्ते देवता अपि । सप्तार्चिरनिल्ञ: सूर्यो वाक्पतिर्वरुणो वृषा ॥ ४३ ॥

विश्वेदेवा इति प्रोक्ताः सप्त व्याहृतिदेवताः।
हृन्मुखांसोरुयुग्मेषु सोदरेषु ऋमान्त्र्यसेत्॥ ४४॥

विश्वामित्रस्तु गायत्र्या ऋषिद्द्यन्दः स्वयं स्मृतम् । सविता देवता चास्य ब्रह्मा शिर ऋषिः स्मृतः ॥ ४५॥

छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता । स्थानेषु पूर्वमुक्तेषु सताराज्यादृतीन्यसेत् ॥ ४६ ॥

गायत्रीं शिरसा विद्वाश्वपेत्रिः स्यादुपासना । इदयेऽधस्तथोध्वे च महादिक्ष्विप संयतः ॥ १७ ॥

व्यापयेद्याहतीः सम्यग्गायत्रीं च शिरोयुताम् । सार्थसंस्मृति संजप्यात्रिरिदं जपलक्षणम् ॥ ४८ ॥ भात्मन्यधश्चोपरितो दिग्भ्यस्ताः समुपानयेत् । गायत्रीं पूर्ववज्जप्यात्स्वाध्यायविधिरीदृशः ॥ ४९ ॥

एतत्त्रयं विशः कुर्याद्यजुकायस्त्वनन्यधीः । निरुच्छासः स विश्रेयः प्राणायामो मनीषिमिः ॥५०॥

ध्यानस्य केवलस्यास्य व्याख्याने दर्शितः क्रमः । त्रिव्याहृत्यादिमभ्यस्येद्वायत्रीं संध्ययोः सुधीः ॥ ५१ ॥

श्वतं वाथ सहस्रं वा मन्त्रार्थगतमानसः । पूर्वे प्रपञ्चयागोक्तानगाणपत्यजपादिकान् ॥ ५२ ॥

स्तिज्यासादिकान्साङ्गान्महन्न्यासादिसंयुतान् । सनिजन्योदिकान्सर्वान्विद्ध्याद्विधिवद्भुधः ॥ ५३ ॥

पादसंधिचतुष्कान्धुनाभिद्यद्गर्दहेयी । संध्यास्यनासागण्डाक्षिकर्णभ्रूमस्तकेष्वपि ॥ ५४ ॥

वारुणैन्द्वयाम्यप्रागूर्ध्वकेषु मुखेषु च । क्रमेण वर्णान्विन्यस्येद्वायच्या मन्त्रवित्तमः ॥ ५५ ॥

शिरोभ्रूमध्यनयनवक्त्रकण्ठेषु वे क्रमात् । इन्नाभिगुद्यजान्वाख्यपादेष्वपि पदान्न्यसेत् ॥ ५६ ॥ सब्रह्मविष्णुरुद्रैश्च सेश्वरैः ससदाशिवैः । ससर्वात्माहयैः कर्यादङ्गन्यासं समाहितः ॥ ५७ ॥

एवं कृत्वा तु सिद्धयर्थ गायत्री दीक्षितो जपेत्। अथ त्रिगुणिते प्रोक्ते विचित्रे मण्डलोत्तमे ॥ ५८ ॥

शक्तिभिः प्राक्समुक्ताभिः सौरं पीठं समर्चयेत्। तत्र निक्षिप्य कलशं यथापूर्वोपचारतः॥ ५९॥

गन्यैर्वा पश्वभि: काथजलैर्वा पूरयेत्तत: । तस्मिन्नावाह्य कलशे शक्तिमित्थं विचिन्तयेत् ॥ ६०॥

मन्दाराह्वयरोचनाश्वनजपाख्याभैर्मुखैरिन्दुमद्रलोद्यन्मकुटांशुभिस्ततचतुर्विद्यार्णचित्रा ततुः ।
अम्भोजारिदराह्वयौ गुणकपालाख्ये च पाशाङ्करोष्टाभीर्तार्दधती भवेद्ववदभीष्टोत्तारिणी तारिणी ॥ ६१ ॥

संचिन्स भर्तारमिति प्रभाणां त्रिशक्तिमूर्तीः प्रथमं समर्च्ये । आदित्यशक्त्याख्यचतुष्टयेन यजेद्वितीयावरणे दिनेशम् ॥ ६२ ॥

<sup>1. •</sup>मकटांश्रसंततचत्रविंशाणेतत्त्वा

प्रह्वादिनीं प्रभां नित्यां सिवर्थभरसंज्ञकाम् । विलासिनीप्रभावत्याः जयां शान्तां क्रमाद्यजेत् ॥ ६३ ॥

तमोपहारिणीं सूक्ष्मां विश्वयोनिं जयावहाम् । पद्माल्यां परां शोभां भद्ररूपां तथा यजेत् ॥ ६४ ॥

मातृभिश्चारुणाभिश्च षष्ठयथो सप्तमीप्रहै: । आदित्यपार्षद्न्तैरप्यष्टमीन्द्रादिभि: सुरै: ॥ ६५ ॥

भावृतिः कथिता चेति विधानं परमीहरूम्। गन्धादिभिनिवेद्यान्तैर्दिनेशं सम्यगर्चयेत्॥ ६६॥

अथ पुनरसुमभिषिश्वेत्संयतिचत्तं च देशिक: शिष्यम् ।
कृतहुतविधिमपि विधिवद्विहितवर्लि दत्तदक्षिणं गुरवे ॥ ६७ ॥

भूयस्त्वक्षरस्र्थं गायत्रीं संयतात्मको जस्ता । जुहुयात्पायस्रातिस्रघृत-दूर्वाभिर्दुग्धतरुसमिद्भिरपि ॥ ६८ ॥ एकैकं त्रिसहस्रं मन्त्री समभीष्टीसद्धये मुक्त्ये । अक्षरसहस्रसंख्यं मुख्यतरैः केवलैस्तिलैर्जुहुयात् ॥ ६९ ॥

दुरितोच्छेदनविधये

मन्त्री दीर्घायुषे च विश्वदमति: ।
आयुष्कामो जुहुयात्पायसहविराज्यकेवलाज्यैश्च ॥ ७० ॥

दूर्वाभिः सतिलाभिः सर्वेश्विसहस्रसंख्यकं मन्त्री । भथ तु त्रिमधुरसिक्तै-रहणैर्जुहुयात्सरोहहैरयुतम् ॥ ७१ ॥

नष्टश्रीरिप भूयो
भवति मनोज्ञश्च मन्दिरं छक्ष्म्याः।
अन्नाद्यर्थनेरिप
पालारोजेंद्रवर्चसे जुहुयात्।

अष्टार्विशः पटलः ।

830

सर्वेरेतेर्जुहुया-त्सर्वफुछास्यै द्विजेश्वरो मतिमान् ॥ ७२ ॥

इति परमरहस्यं वेदसारस्य सारं गदितमजसुशुद्धैयोगिभिध्योनगम्यम् । असुमथ जपहोमध्यानकाले य एवं भजति स तु विशुद्धः कर्मभिर्मुक्तिमेति ॥ ७३॥

> इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ प्रपञ्चसारे अष्टाविदाः पटलः॥



## एकोनत्रिंशः पटलः॥

<del>-----</del>\$-----

अथ वक्ष्यामि विद्यायास्त्रिष्टुभः प्रवरं विधिम् । ऋषिच्छन्दोदेवताभिरङ्गन्यासक्रमैः सह ॥ १ ॥

मारीच: काश्यपो ज्ञेय ऋषिश्छन्दः स्वयं स्मृतम् । देवता जातवेदोऽग्निरुच्यन्तेऽङ्गान्यतः परम् ॥ २ ॥

नविभ: सप्तिभि: षड्भि: सप्तिभिश्च तथाष्ट्रभि:। सप्तिभर्मूलमन्त्रेण कुर्यादङ्गानि षट् क्रमात् ॥ ३ ॥

अङ्गुष्ठगुल्फजङ्घासु जानूरुकटिगुह्यके । सनाभिद्वदयोरोजपार्श्वयुक्पृष्ठकेषु च ॥ ४ ॥

स्कन्धयोरुभयोर्भध्ये बाहुमूळोपबाहुषु । प्रकृर्परप्रकोष्ठेषु माणवन्धतळेषु च ॥ ५ ॥

मुखनासाक्षिकर्णेषु मस्तमस्तिष्कमूर्धसु । न्यसेन्मन्त्राक्षरान्मन्त्री कमाद्वा व्युत्कमात्तनौ ॥ ६ ॥ शिखाललाटदृक्कणेयुगोष्ठरसनासु च । सकर्णवाहुहृत्कुक्षिकटिगुद्योक्जानुषु । जङ्काचरणयोर्न्थस्येत्पदानि त्रिष्टुभः क्रमात् ॥ ७ ॥

<sup>1</sup>भास्वद्विद्युत्करालाकुलहरिगलसंस्थारिशङ्कासिखेटे-ष्वस्रासाख्यित्रशूलानरिगणभयदां तर्जनीं चादधाना । चर्माण्युद्धूणेदोभिः प्रहरणनिपुणाभिष्टीता कन्यकाभि-देवात्काशीनवीष्टांस्त्रिणयनलसिता कापि कात्यायनी वः॥

इति विन्यस्तदेहस्तु कुर्याज्जप्यादिकाः क्रियाः । दीक्षा प्रवर्त्यते पूर्व यथावदेशिकोत्तमैः ॥ ९ ॥

ततोऽस्वक्लिप्तः संप्रोक्ता स्यात्प्रयोगविधिस्ततः । दीक्षकाख्याक्षराण्यादौ शक्त्यावेष्टय ततो बहिः ॥१०॥

यन्त्रं षड्गुणितं कृत्वा दुर्वणलिसताश्रकम् । बहिरष्टदलं पद्मं प्रोक्तलक्षणलक्षितम् ॥ ११ ॥

अत्र पीठं यजेन्मन्त्री क्रमात्सनवशक्तिकम् । जया च विजया भद्रा भद्रकाली सुदुर्भुखी ॥ १२ ॥

<sup>1.</sup> उद्यद्विद्यु०

व्याव्यसिंहमुखीदुर्गात्रिष्टुभो नव शक्तयः। तत्रादाय घटं दिव्यकाथमूत्रपयोम्भसाम्॥ १३॥

एकेन पूरियत्वास्मिन्नावाह्य च विभावसुम् । अङ्गावृतेर्वहिग्न्योदिपादाष्टकविनि:सृताः ॥ १४ ॥

मूर्तीरभ्य चेयेदग्नेर्जातवेदादिकाः क्रमात् । पृथिव्यम्ब्वनलेरानप्यात्मनेपद्संयुतान् ॥ १५ ॥

अर्चयेदिश्च कोणेषु निवृत्त्यादीर्यथाकमम् । दिक्ष्वेकादशसंख्याः स्युर्जागताद्यर्णशक्तयः ॥ १६ ॥

छोकपाछांश्च तद्वेतीर्विधिनेति समर्चयेत्। जागता तापिनी वेदगर्भा दाहनरूपिणी॥ १७॥

सेन्दुखण्डा सुम्भहन्त्री सनभन्नारिणी तथा। वागीश्वरी मदवहा सोमरूपा मनोजवा॥ १८॥।

मरुद्वेगा रात्रिसंज्ञा तीत्रकोषा यशोवती । तोयात्मिका तथा नित्या द्यावत्यपि हारिणी ।। १९ ॥

ातिरस्क्रिया वेदमाता तथान्या दमनप्रिया । समाराध्या नन्दिनी च परा रिपुविमर्दिनी ॥ २० ॥

षष्ठी च दण्डिनी तिग्मा दुगी गायत्रिसंज्ञका। निरवद्या विशालाक्षी श्वासोद्वाहा च नादिनी ॥ २१ ॥

वेदना विह्नगर्भा च सिंहवाहाह्या तथा। धुर्या दुर्विषहा चैव रिरंसा तापहारिणी ॥ २२ ॥

त्यक्तदोषा निःसपत्ना चत्वारिंशचतुर्युताः । अभिषिच्य पुन: शिष्यं कुम्भादीन्गुकराहरेत् ॥ २३ ॥

ईर्ह्या यन्त्रमारुह्य जपेन्छिष्यः सुयन्त्रितः। मन्त्राक्षरसद्सं तु सिद्धर्थं गुरुसंनिधौ ॥ २४ ॥

सर्वजापेषु संज्ञेया गायञ्या द्विगुणो जपः। कर्तव्यो वाञ्छितार्थास्यै रक्षायै कार्यसिद्धये ॥ २५ ॥

तिल्राज्यनलक्षीरवृक्षेध्महविराज्यकै:। स्रार्पि:सिक्तै: क्रमाद्धोम: साधयेदीप्सितं नृणाम् ॥२६॥

चत्वारि चत्वारिंशच चतुःशतसमन्वितम्। चतुःसहस्रसंयुक्तं प्रोक्तेरेतेहुतिकया ॥ २७ ॥

एवं संसिद्धमन्त्रस्य स्युरस्राद्याः क्रिया मताः । चत्वारि चत्वारिंशच वर्णानामस्त्रमिष्यते ॥ २८॥ विलोमपाठो वर्णानामस्रमाहुर्मनीषिण: । पादाष्ट्रकमिदं विद्यात्ततोऽष्टाङ्गो मनु: स्वयम् ॥ २९ ॥

जप्नुकामो मनुं त्वेनं पादांस्तु प्रतिस्रोमत: । पठेत्तथा हि मन्त्रोऽयं क्षाल्यते दुष्टदृषित: ॥ ३० ॥

आद्याः पञ्चाक्षरपदास्त्रयः सप्ताक्षरः परः । पञ्चमञ्चाथ षष्ठञ्च द्वौ तु पादौ षडक्षरौ । पञ्चाक्षरौ तदन्सौ च तेषां भावो निगद्यते ॥ ३१ ॥

ग्न्याद्यं ज्ञानेन्द्रियं कामं द्वितीयं पाश्वभौतिकम् । नृतीयं धातवः सप्त चतुर्थं वर्णसप्तकम् ॥ ३२ ॥

षद्धर्मेयः पञ्चमं स्यात्षष्ठः षट्कौशिको मतः । सप्तमश्राष्टमः पादः शब्दाद्यं वचनादिकम् ॥ ३३ ॥

साङ्गः सत्प्रतिपत्तिकः सगुरुपद्वनद्वप्रमाणक्रमाः जाप्येत्यादिषडन्तकोऽन्तविगतो वर्णप्रतीपस्तथा । गुर्वादेशविधानतश्च विविधध्यानक्रियो मन्त्रिणा तत्तत्कार्यसमाप्तयेऽखिलविषद्धानतौष्टभानूदयः ॥

अनुलोमजपेऽङ्गानामपि पाठोऽनुलोमतः । प्रतिलोमानि तानि स्यु: प्रतिलोमविधौ तथा ॥ ३५ ॥

अन्त: पादप्रतीपे हि तथा तानि भवन्ति हि। वर्णप्रतीपे च तथा मात्राण्यप्रतिलोमके ॥ ३६ ॥

प्रतिपत्तिविशेषांश्च तत्न तत्र विचक्षण:। गुर्वादेशविधानेन प्रविद्ध्यान्न चान्यथा ॥ ३७ ॥

जपः पुरोक्तसंख्यः स्याद्धतक्लिप्तिस्तथा भवेत् । क्षीरद्रमसमिद्राजितिलह्वयघृतैः क्रमात् ॥ ३८ ॥

अथ वा पञ्चगव्योत्थचरुणा हत्मुच्यते । प्रसम्बद्धेन कर्तव्यं प्रायो जपहुतादिकम् ॥ ३९ ॥

तत्र स्युर्भन्त्रवर्णेभ्यस्तावत्यो विह्नदेवताः । प्रत्येकमावृतास्तास्तु पञ्चकेन नतभ्रवाम् ॥ ४०॥

तत्पञ्चकं च प्रत्येकमावृतं पञ्चभिः पृथक् । प्रत्येकं पश्चकानां तु षोडशावृतिरिष्यते ॥ ४१ ॥ \*P. 11. 9

प्रत्येकं षोडशानां तु कोटयः <sup>1</sup>परिचारिकाः । इत्येकाक्षरजात्पूर्वमेकस्मात्षोडशात्मकात् ॥ ४२ ॥

एतावत्यस्तु जाताम्ताद्विस्तरं पुनरूहयेत् । तत्र त्विन्द्रियजाः प्रोक्ता देवतास्तूर्ध्वदृष्टयः ॥ ४३ ॥

तिर्यञ्चो भौतिकाः प्रोक्ता धातृत्थास्तूभया नराः । उभिजास्तूर्ध्ववद्नास्तिर्यञ्चश्राथ कोशजाः ॥ ४४ ॥

क्वीबा मुखद्वयोपेता गोचरोत्थाः स्त्रियो मता:। अधोमुखाश्च तिर्येच्च इत्युक्तो मूर्तिसंग्रह:॥ ४५ ॥

आभिः सर्वाभिरिप च शिखाभिर्जातवेदसः । व्याप्यते परराष्ट्रेषु वृक्षगुरुमतृणादिकम् ॥ ४६ ॥

आरम्भे मानुषाणि स्युर्नक्षत्राण्याभिचारके। कर्माण्यासुरभानि स्युर्दैवानि स्युस्तथा हृतौ ॥ ४७ ॥

अन्त्याश्वीनद्वकीदिति
गुरुहरिमित्रानिलाह्वया देवा: ।

## 1. परिवारिकाः

पूर्वोत्तरत्रयी यम-

हरविधयो मानुषाः परेऽसुरभाः ॥ ४८ ॥

नन्दास्वारभ्य रिक्तासु प्रयोज्यात्मिन संहरेत्।
भद्रासु संप्रहं कुर्याज्ययासु च विशेषत:।
आरेणारभ्य मन्देन प्रयोज्यादित्यवारके॥ ४९॥

संहरेत्संग्रहं कुर्योद्वारे त्वाचार्ययोः सुधीः । चरोविसाज्योभयकैराहरेदभ्यसेत्स्थरैः ॥ ५० ॥

दिनास्त्रं दिनकृशुक्तं वारयहसमिनवतम् । कृत्तिकादि च कृत्यान्तं कृत्यास्त्रं जातवेदसः ॥ ५१॥

नश्चत्रात्मा हुताजः स्यात्तिथ्यात्मेन्दुह्नदाहृतः। ताभ्यां करोति दिनकृद्धिसर्गादानकर्मणी ॥ ५२ ॥

रक्षानिमहकर्मणोरनु पराग्वक्त्राः प्रधानाकृतिप्रख्या मन्त्रविधानविच दिशि दिश्येकादशैकादश ।
संस्थाप्य क्रमशोऽक्षरोदितरुचीः शक्तीर्जपेद्वा मनुं
सम्यग्वा जुहुयादनुप्रतिगतं सिद्धयै समाराधयेत् ॥

पीतायोमुष्टिगदा-

हस्ता महिषाज्यसंयुतपुळाकै:।

वैभीतारिष्टसिम-

त्कोद्रवकै: स्तम्भयेच हुतविधिना ॥ ५४ ॥

सुसिता पाशाङ्कशयु-

ग्विगलद्वारिप्रवाहसंभिन्ना ।

वेतससमिदाहुत्या

मधुरयुजा मङ्क्षु वर्षयेहुर्गा ॥ ५५ ॥

रक्ता पाशाङ्क्रिशिनी

निशि फलिनीकेसरोद्भवै: कुसुमै:।

चन्दनरससंसिक्ते-

होंमाहुर्गा वशीकरोति जगत् ॥ ५६ ॥

लवणैश्विमधुरसिक्तै-

म्बद्धत्या वा जुहोतु पुत्तस्या।

उडुतरुकाष्ट्रैर्न<del>कं</del>

सप्ताहात्रृपतिमपि वशीकुरुते ॥ ५७ ॥

सकपालशूलपाशा-

ङ्कशहस्तारुणतरा तथा दुर्गा।

आकर्षयते लावण-

पुत्तल्या त्रिमधुराक्तया होमात् ॥ ५८ ॥

ध्यात्वा धूम्रां मुसल-

त्रिशिखकरामस्थिभिश्च तीक्ष्णाकै:।

कार्पासानां निम्ब-

च्छद्मेषघृतैर्द्धताच विद्वेष: ॥ ५९ ॥

धूम्रा तर्जनिशूला-

हितहस्ता विषद्छैः समहिषाज्यै:।

होमाच मरिचसर्षप-

चरुभिरजारुधिरसेचितैरटयेत् ॥ ६० ॥

<sup>'शिखिशू</sup>ळकराग्निनिभा

सर्षपतैलाक्तमत्तवीजैश्च ।

मरिचैवी राजियुतै-

होंमादहितान्विमोहयेहुगी ॥ ६१ ॥

कृष्णा शूलासिकरा रिपुदिनवृक्षोद्भवै: समित्प्रवरै: । व्रणकृद्धृतसंसिक्तै-होमान्मासेन मारयेदुर्गा ॥ ६२ ॥

नक्षत्रवृक्षसमिधो

मरिचानि च तीक्ष्णहिङ्कश्रकलानि ।

मारणकर्मणि विहिता
न्यक्ष्करस्नेहसिक्तानि ॥ ६३ ॥

नश्चत्रवृक्षसमिधां
विलिखितसाध्याभिधानकर्मवताम् ।
सचतुश्चत्वारिंशचत्त्वयुजां होमकर्म मरणकरम् ॥ ६४ ॥

मरिचं श्रौद्रसमेतं
प्रत्यक्पुष्पीपरागसंभिन्नम् ।
उष्णाम्भःपरिलुलितं
प्रसेचयेदक्षवृक्षपुत्तल्याः ॥ ६५ ॥

हृद्ये वदने च रिपो:

संमुखतः संप्रतिष्ठितोरायाः ।

जूर्त्यभिभूतोऽरिः स्या-

त्तत्कथनात्पक्षमात्रकान्स्रियते ॥ ६६ ॥

सैव प्रतिकृतिरसकुत्प्रतिष्ठितसमीरणा च विश्वद्धिया।
तीक्ष्णस्त्रहालिप्रा
विलोमजापेन तापनीयाग्रौ॥ ६७॥

विधिना ज्वरपीडा स्था-दपघनहोंमेन हानिरङ्गस्य । सर्वोहुत्या मरणं प्राप्नोति रिपुर्न तत्र संदेह: ॥ ६८ ॥

प्राक्प्रोक्तान्भूतवर्णान्दश दश युगशो बिन्दुयुक्तान्नमोन्ता-न्योनेर्मध्याश्रमध्येष्विप पुनरथ संस्थाप्य भूताभवर्णान् । वर्णेस्तै: साकमग्नेर्मनुमिप कुलिशाचै: स्वचिह्नै: समेतं कुर्योत्कर्माणि सम्यक्पदुविशदमित: स्तम्भनाद्यानि मन्त्री ॥ 1 ऊदोद्गादिलळाः को-नसौ चतुर्थाणका वसौ वाराम् । दृष्टचैद्वितीयरक्षा वह्नेरद्वन्द्वयोनिकादियषाः ॥ ७०॥

मरुतः कपोलबिन्दुक-पञ्चमवर्णाः शहौ तथा न्योम्नः । मनुषु परेष्वपि मन्त्री

कर्माणि करोत् तत्र संसिद्धौ ॥ ७१ ॥

उन्मत्तक्ष्वेलनेत्रद्धमभवसिधां सप्तसाहिस्तकान्तं प्रत्येकं राजितैलालुल्तिमथ हुनेन्माहिषाज्यप्नुतं वा । कृष्णाष्टम्याद्यमेवं सुनियतचरित: सप्तरात्रं निशायां नि:संदेहोऽस्य शत्रुम्यजिति किल निजं देहमाविष्टमोह: ॥

सामुद्रे च सिहङ्कुजीरकविषे साध्यक्षेवृक्षाकृतिं
कृत्वा यो वदनाश्वले घटकटाहादिश्रिते काथयेत् ।
सप्ताहं ज्वलनं जपन्विषतरोर्यष्ट्या शिरस्ताडनं
कुर्वन्सप्तदिनान्तरैर्यमपुरक्रीडापर: स्यादिर: ॥ ७३ ॥

<sup>1.</sup> ऊओद्वा

अर्कस्यन्दनबद्धपन्नगमुखप्रस्ताङ्किमाशाम्बरं न्यग्वकं तिलजाप्लुतं विषहरं दीप्तं करैभीस्वतः । वायुप्रेरितविह्नमण्डलमहाज्वालाकुलास्यादिकं ध्यायन्वैरिणमुस्थिपेज्ञलममुं मन्त्रं जपेनमृत्यवे ॥ ७४ ॥

> आर्द्रीशुकोऽग्निमनुना त्वथ सप्तरात्रं सिद्धार्थतैललुलितैर्मरिचैर्जुहोतु । आरभ्य विष्टिदिवसेऽरिनरः प्रलाप-मूर्छान्वितेन विषयीक्रियते व्वरेण ॥ ७५ ॥

तालस्य पत्रे भुजपत्रके वा

मध्ये लिखेत्साध्यनराभिधानम् ।
अथाभितो मन्त्रमिमं विलोमं
विलिख्य भूमौ <sup>1</sup>विनिखन्य तत्र ॥ ७६ ॥

आधाय वैश्वानरमादरेण समर्च्य सम्यद्धारिचैर्जुहोतु । तीन्नो ज्वरस्तस्य भवेत्पुनस्त-त्तोये क्षिपेद्वश्यतमः स भूयात् ॥ ७७ ॥

<sup>1.</sup> विनि इत्य

सिंहस्थाशरिनकरै: कृशानुवक्त्रै-र्धावन्तं रिपुमनुधावमानमेनाम् । संचिन्त्य क्षिपतु जलं दिनेशविम्बे जस्वामुं मनुमिष चाटनाय शीध्रम् ॥ ७८ ॥

कृत्वा स्थिण्डिलमङ्गणे भगवतीं न्यासक्रमैरर्चये-द्रन्धादै: पुनरन्धसा च विकिरेन्मन्त्री निज्ञायां बिल्प् । जस्वा मन्त्रममुं च रोगसिहता: कृत्यानिकृत्या कृतां-स्तांस्तानभूतिपञ्चाचवैरिविहितानदु:खानसौ नाज्ञयेत् ॥

> विधिवद्भिज्वाल्यानल-मन्वह्माराध्य गन्धपुष्पाद्यैः । संध्याजपाच मनुरय-माकाङ्कितसकलीसद्धिकल्पतकः ॥ ८०॥

कुसुमरसलुलितलोणै-र्वारुणवदनो जुहोतु संध्यासु । मन्त्राणसंख्यमग्ने-रैक्येन द्रावयेदरीनचिरात् ॥ ८१ ॥ शुद्धैश्च तण्डुलैरिप इविर्विनिष्पाद्य पश्चगन्यमि । सघृतेन तेन जुहुया-दष्टसहस्रं <sup>1</sup>समेतसंपातम् ॥ ८२ ॥

प्राश्चितसंपातस्य स्याद्रक्षा सर्वथैव साध्यस्य । प्राङ्गणमन्दिरयोरपि निखनेद्वारे च शिष्टसंपातम् ॥ ८३ ॥

कृत्या नश्यति तस्मिनवीक्षन्ते न प्रहादयो भीत्या ।
कर्तारमेव कुपिता
कृत्या सर्वात्मना च नाशयति ॥ ८४ ॥

त्रह्मद्भुमफलकान्ते

मन्त्रितमः सप्तसप्तकोष्ठयुते ।

कोणोदराणि हित्वा

मायाबीजं सकर्ममध्यगते ॥ ८५ ॥

<sup>1.</sup> समे ससंपातम्

विलिखेत्क्रमण मन्त्रा-

क्षरांश्च शिष्टेषु तेषु कोष्ठेषु ।

तत्र मरुत: प्रतिष्ठां

विधाय विनिधाय विह्नमिप जुहुयात् ॥ ८६ ॥

**आज्येनाष्ट्रसहस्रं** 

फलकोपरि सम्यगात्तसंपातम्।

विप्रतिपत्तिधरायां

निखनेत्रश्यन्त्युपद्रवाः सद्यः ॥ ८७ ॥

सिकताचरुगव्याइमक-

मृदां प्रतिष्ठा विधीयते सिद्धये।

प्रस्थाढकघटमाना

प्रहपुरविषयाभिगुप्तये सिकताः ॥ ८८ ॥

मध्याष्ट्राशान्तासु च

कुण्डानामारचय्य नवकमपि।

विधिना निवपत्क्रमशः

सिंहधनुदछागयायिनि दिनेशे ॥ ८९ ॥

तिथिषु तु कालाष्ट्रम्यां

तेषु विशाखाग्निमूलभागेषु ।

वारेषु मन्दवाक्पति
वर्ज सर्वे तथा प्रशस्यन्ते ॥ ९० ॥

हस्तश्रवणमखासु प्राजापत्येषु कर्म कुर्वीत । द्वादशसहस्रसंख्यं प्रजपेद्वायत्रमपि यथाप्रोक्तम् ॥ ९१ ॥

मध्ये च मूलमनुना तदायुधैरष्टदिश्च चक्राद्यैः । सकपालान्तैः पृथगपि संस्थापनकर्म निगदितं विधिवत् ॥ ९२ ॥

तास्ताश्च देवता अपि
परिपूच्य यथाक्रमेण मन्त्रितमः ।
कुर्याद्वार्छं <sup>2</sup>दिनग्रहकरणेभ्यो लोकपालराशिभ्यः ॥ ९३ ॥

<sup>1.</sup> भेषु; 2. दिनकरप्रहणेभ्यो

सिकता: षोडशकुडुवं

ब्रह्मद्रुमभाजने तु गव्याक्तम् ।

निवपति यदि विधिना तं

देशं प्रामं करोति चतुरब्दात् ॥ ९४ ॥

अर्केऽजस्थेऽव्धिगायामपरिमितजलायां समादाय शुद्धाः संम्यक्संशोषयित्वातपमनु सिकताः शूर्पकोणैर्विशोध्य । संसिद्धे पश्चगव्ये सुमतिरथ विनिक्षिप्य ताः कुम्भसंस्था मन्त्राग्नौ मन्त्रजापी द्विजतरूसमिधा भर्जयेत्कार्यहेतोः ॥

एवं मृदुपलचरवः

संस्थाप्यन्ते सपञ्चगव्यास्ते । वसुधाविप्रतिपत्ति-

क्षयं च पुष्टिं च कुर्वते क्रमशः ॥ ९६ ॥

त्रीहिभिरत्नै: क्षीरै:

समिद्भिरथ दुग्धवीरुधामाज्यै: । मधुरत्रयमधुरतरै-

र्महतीमृद्धिं <sup>1</sup>करोति हुतविधिना ॥ ९७ ॥

<sup>1.</sup> करोतु

यद्यद्वाञ्छति पुरुष-

स्तत्तद्मुष्य प्रभावत: साध्यम् ।

सप्रहनक्षत्राद्यां

सगिरिपुरश्रामकाननां वसुधाम् ॥ ९८ ॥

साहिझषोपलमुद्धि

दहति ह मतिमानयत्रमेतेन।

एवं प्रोत्थापयति च

मन्त्रेणानेन निज्ञितधीर्मन्त्री ॥

पुंसा केन कियद्वा

मन्त्रस्थाचक्षतं ऽस्य सामध्येम् ॥ ९९ ॥

तम्मादेनं मनुवरमभीष्टाप्तये संयतात्मा जप्यान्नित्यं सहुतविधिरप्यादरादर्चयीत । भक्त्या कुर्यात्सुमतिरभिषेकादिकं कर्मजातं कर्तुं वान्यत्प्रवणमतिरत्नैव भक्तः सदा स्यात् ॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्चसारे एकोनित्रेद्याः पटलः ॥

## त्रिंशः पटलः ॥

<del>----</del>\$----

अथाभिवक्ष्ये महितस्य मन्त्र-स्यानुष्टुभः संप्रहतो विधानम् । ऋष्यादिकैरङ्गपदैर्यथाव-दीक्षाजपाचीहवनैः ऋमेण ॥ १ ॥

ऋषिरिभिहितो विसिष्ठ-इछन्दोऽनुष्टुप्च देवता रुद्र: । इयम्बकपदादिका स्या-न्मनुनैव षडङ्गक्लप्रिरथ कथिता ॥ २ ॥

त्रिभिस्तु वर्णेर्हद्यं शिरश्च चतुर्भिरष्टाभिरथो शिखा च । उक्तं नवार्णें: कवचं तथाक्षि-पञ्चार्णकं त्र्यक्षरमस्त्रमाहु: ॥ ३ ॥ प्राक्प्रत्यग्याम्यसौम्ये शिरसि च वदनोरोगळांसेषु नाभौ हदेशे पृष्ठकुक्ष्योरथ शिवगुद्योक्तरमूळान्तयोश्च । जान्वोस्तदृत्तयुग्मम्तनतटयुगपार्श्वेषु पत्पाणिनासा-शीर्षेष्वप्यूर्ध्वतोऽणैन्यसतु पुनरधस्तोऽपि मन्त्री तथोर्ध्वम ॥

> चरणात्रसंधिषु गुदा-धारोदरहृद्यकंधरेषु पुनः । बाह्वोः संध्यत्रास्य-द्याणद्वयदृक्श्वतिभ्रुशीर्षेषु ॥ ५ ॥

वर्णान्त्यस्य शिरोभ्रूहग्वश्रकगलहृदुद्रगुह्येषु ।
ऊर्वोज्ञीन्वोः पदयोः
पदेश्च मनुवित्क्रमेण विन्यस्येत् ॥ ६ ॥

विसिष्ठादिक्रमेणैव अङ्गन्यासं समाचरेत् । विसिष्ठस्त्र्यम्बकश्चैव त्रिणेत्रश्च तथैव च । अनुष्टुप्छन्दसे चेति जातियुक्तेन मन्त्रवित् ॥ ७ ॥

अच्छस्वच्छारविन्दस्थितिरुभयकराङ्कस्थितं पूर्णकुम्भं द्वाभ्यां वेदाक्षमाले निजकरकमलाभ्यां घटौ नित्यपूर्णी। \*P. 11, 10 द्वाभ्यां तो च स्नवन्तो शिरसि शशिकलावन्धुरे प्रावयन्तौ

1देहं देवो दधान: प्रदिशतु विशदाकल्पजाल: श्रियं व: ॥

प्रासादोक्ते पीठे
गन्यैर्वा दुग्धतक्षकषायैर्वा ।
संपूर्य कलशमस्मिनमहेशमावाह्य पूजयेद्भक्त्या ॥ ९ ॥

अक्रेराद्याकींदै:

पुनरावृतिरष्टभिर्द्धितीया स्यात् । मन्त्रार्णशक्तिभि: स्युः पुनश्चतस्रो दिशापवज्राद्यै: ॥ १० ॥

अर्केन्दुधरणितोयानिर्ह्णतियदात्मसंज्ञकास्ते च ।
आनुष्टुभिमत्यष्टावरणं प्रोक्तं विधानवरमेवम् ॥ ११ ॥

रमा राका प्रभा ज्योत्स्ता पूर्णीषा पूरणी सुधा। विश्वा विद्या <sup>2</sup>सुधा प्रह्वा सारा संध्या शिवा निशा॥

<sup>1.</sup> वेदं 2 सिता ।

भार्द्री प्रज्ञा <sup>1</sup>प्रभा मेथा कान्तिः <sup>2</sup>शान्तिचुतिर्मतिः । परोमा पावनी पद्मा शान्ता <sup>3</sup>मेथा जयामला ॥ १३ ॥

द्वात्रिंशदिति निर्दिष्टाः शक्तयोऽनुष्टुभः क्रमात् । शिवानुभावतो नित्यं जगदाप्याययन्ति याः ॥ १४ ॥

इति परिपूज्य महेशं

कलशजलै: समभिषेचयेच्छिष्यम् ।

कनकांशुकरत्नाद्यै-

र्गुरुमि परिपृत्य मनुमतः सिद्धम् ॥ १५ ॥

प्रजपेह्यसायत्या

द्रव्येर्जुहुयाज्जपावसाने च।

बिल्वपलाशौ खदिरो

वटतिलसिद्धार्थदौग्धदुग्धानि ॥ १६ ॥

द्धिदूर्वेति दशैता-

न्याज्यसमेतानि होमवस्तूनि ।

एकैकश: सहस्रं

द्शभिर्द्धत्वा प्रतप्ये विप्रांश्च ॥ १७ ॥

<sup>1.</sup> वरा 2. शान्तिर्धृति 3. मेघा

भवति नरः सिद्धमनु
र्मन्त्रेण च सर्वकर्मकर्ता स्यात् ।

विस्वैरयुतं हुत्वा

महुतीं स्टक्ष्मीमवाप्नुयाद्विप्रः ॥ १८ ॥

ताविद्विद्विजवृक्षे-द्विज: श्रियं पुष्कलामवाप्नोति। खिद्रसमिद्युतहोमा-त्तेजोबलपुष्टिमाप्नुयादिष्टाम्॥ १९॥

न्यप्रोधायुतहोमा-द्धनधान्यसमृद्धिमेति निचरेण । अयुतं तिलै: प्रजुह्ध-त्रपमृत्यो: पाष्मनो विमुक्तः स्यात् ॥ २० ॥

सिद्धार्थायुतहोमो वैरिणमपमृत्युमपि विनाशयित । पायसहुतेन परमां रमामथायुर्यशो लभेनमर्त्यः ॥ २१ ॥ दुम्धहुतात्कान्तिः स्थात्परकृत्या नक्ष्यति श्रियं स्रभते ।
दिधिदोमतोऽत्रवान्स्यात्संवननकरं च तं वदन्ति बुधाः ॥ २२ ॥

दूर्वायुतेन <sup>2</sup>जुहुया-द्रोगान्निर्वास्य सर्वमपमृत्युम् । गर्वितधीरब्दानां विप्रवर: सर्वथा शतं जीवेत् ॥ २३ ॥

निजजन्मदिने पयोन्धसा वा

<sup>3</sup>शतवीर्यत्वितयैः पयोघृताकैः ।
जुहुयाच शतं सविंशतिं यः
स स्रभेदायुररोगतां चिराय ॥ २४ ॥

काष्मर्यदारुसामिधां त्रिशतं सहस्रं सिप: पयोन्नसिहतं त्रितयं जुहोतु । विप्रान्प्रतप्यं च गुरून्परिपूज्य सम्य-ग्दीर्घं विमुक्तगदमायुरवाप्नुकामः ॥ २५ ॥

 <sup>•</sup>च्छान्तिः
 •च्छान्तिः
 • जुह्व • शतवीर्या॰

स्नात्वाकीभिमुखोऽन्भसि स्थित इमं मन्त्रं सहस्रं जपे-दायुष्यं प्रतिपर्व दुग्धहविषा होमो महाश्रीप्रदः । छाजाभिर्निजवाञ्छिताय हवनात्कन्याशु संदीयते स्वाद्वकस्तनजदुमैश्च हवनात्सर्वान्वशे स्थापयेत् ॥

गायत्रिवर्णपरिपूर्णतनुस्तु भानु-स्निष्टुच्विशिष्टमहिमा महितः कृशानुः। आनुष्टुभाक्षरसमयक्षिः शशाङ्को द्युः समुद्यतममी परिवाञ्छितं वः॥ २७॥

एभिक्विभिर्मनुवरैस्तु शताक्षराख्यो मन्त्रोऽभिकाङ्कितफलाप्तिदकामधेतुः । शोको हिताय जगतां स्निभिः कृपार्द्र-चित्तैर्यथोक्तमथ संग्रहतो वदामि ॥ २८ ॥

ऋष्याद्याः पृत्रीकाः - स्त्रिद्शाः स्युर्हत्रयोदशभिरणैः । शिर एकादशभिश्र द्वाविशद्धिस्तथा शिखाकवचम ॥ २९ ॥

नयनं पञ्चद्शाणैं:

ससप्रभिद्शभिरस्रमङ्गविधिः।

विन्यासं च मनूनां

मन्त्रज्ञः पूर्ववत्क्रमात्कुर्यात् ॥ ३०॥

स्मर्तव्याखिललोकवर्ति सततं यज्जङ्गमस्थावरं व्याप्तं येन च यत्प्रपश्चिविहितं मुक्तिश्च यात्सिद्धितः । यद्वा स्यात्प्रणवित्रभेदगहनं श्रुत्या च यद्गीयते तद्वः काङ्कितसिद्धयेऽस्तु परमं विज्ञस्वयोत्थं महः ॥

स्रक्षायतो जपविधिः

शताक्षरस्याथ होमविधिककः । अयुताविधको द्रव्यं दौग्धात्रं सर्पिषा समायुक्तम् ॥ ३२ ॥

स्रोरे पीठे पूज्या

पूर्वोक्ताङ्गे: समावृति: प्रथमा ।

प्रह्वादिन्याद्याभि-

स्तिस्रः प्रोक्ताः क्रमात्समावृतयः ॥ ३३ ॥

<sup>1.</sup> ज्योतिम्न॰

पश्चम्यावृतिकका

त्रेष्टुभवज्जागतादिभिस्तदनु ।
स्याचरमादिभिरावृतिचतुष्कमुक्तं दशम्यथेन्द्राद्यैः ॥ ३४ ॥

इति शताक्षरमन्त्रसमर्चना निगदितेह दशवरणा बुधैः । प्रजपतामभिकाङ्कितसिद्धये निखिलसंसृतिमोक्षपदाप्तये ॥ ३५ ॥

दुग्धाक्तेर्जुहुयात्सहस्रममृताकाण्डैस्तु दीर्घायुषे दूर्वाणां त्रितयैस्तथा घृतपय:सिक्तैर्घृतेनैव वा । स्वक्ष्मये कोकनदेश्च शोणक्रचिभिक्षिस्वादुयुक्तैस्तथा रक्तैरुत्पस्रकेस्तदिह्न विकचैर्वेस्वप्रसूनैरपि ॥ ३६ ॥

अनुदिनमघशान्त्ये संयतात्मा सहस्रं प्रतिजुहुतु तिछैर्वा मन्त्रविन्मासमेकम् । अपि दिनकरसंख्यं भोजयीत द्विजाती-न्विविधरसविशिष्टैभीकितो भोज्यजाते: ॥३७॥ शतं शतं प्रातरतिन्द्रतोद्यतो जपेद्विजो मन्त्रमिमं शताक्षरम् । अरोगजुष्टं बहुलेन्दिरायुतं शतं स जीवेच्छरदां सुखेन सः ॥ ३८ ॥

सर्वान्कामानवाप्नोति मन्त्रमेनं जपेत्तु य:। सर्वे साधयते मन्त्री अस्त्रशस्त्रादिस्क्षणम् ॥ ३९॥

प्रणवव्याहृत्याद्या व्याहृतितारान्तिका च मन्त्री च। जप्त्वा शताक्षरी स्थादिहपरछोकप्रसिद्धये दिनश: ॥४०॥

मनुममुमघशान्सै पत्पदाद्यं प्रजप्याद्भदगणरहितायाप्यायुषेऽनुष्टुबाद्यम् ।
विमलमतिररातिध्वंसने त्रिष्टुबाद्यं
दिनमनु दिनवक्रे वत्सरं संयतात्मा ॥ ४१ ॥

शताक्षरमनोरयं क्रम उदीरित: संग्रहा-द्भजेदमुमतिन्द्रतो दिनश एव मन्त्री रहः। अभीष्ठफलसिद्धये सुयशसे च दीर्घायुषे-ऽप्यशेषजनरञ्जनाय चिरमिन्दिरावाप्तये॥ ४२॥ संवादमूक्तविहितं
विधानमथ साङ्गदेवतारूपम् ।
वक्ष्यामि साधकानामनुदिनमभिवाञ्छितप्रदानकरम् ॥ ४३ ॥

ऋषिरिष संवनने। इस्या-नुष्टुप्च त्रिष्टुबुच्यते च्छन्दः। संवादाद्यः प्रोक्तः संज्ञानाद्यश्च देवता विद्वः॥ ४४॥

ब्रह्माख्यो हृद्यमनुः शिरश्च विष्णू कद्रः स्यादिह तु शिखेश्वरश्च वर्म । नेत्रे द्वे भवति सदाशिवस्तथास्त्रं सर्वोत्मेत्यथ कथितं षडङ्गमेवम् ॥ ४५ ॥

धवलनलिनराजबन्द्रमध्ये निषण्णं करविलसितपाशं साङ्कशं साभयं च । सवरदममलेन्दुक्षीरगौरं त्रिणेत्रं प्रणमत सुरवक्त्रं मङ्क्षु संवादयन्त्रम् ॥ ४६ ॥ सहस्रकाणां दशिभश्चतुर्भिरप्यथो सहस्रेश्च चतुर्भिरन्वितम् ।
जपेन्मनुं सम्यगथाभिदीक्षितः
पयोन्धसान्ते जुहुयाइशांशकम् ॥ ४७ ॥

यजेत्पुराङ्गेश्च तदर्चनाविधौ पुनर्द्वितीयावरणेऽग्निमूर्तिभिः । अनन्तरं च त्रिदिवेश्वरादिभिः क्रमेण वह्निं विधिनेति पूजयेत् ॥ ४८ ॥

संवादस्के विधिनेत्यनेन संसाधिते कर्म करोतु मन्त्री । चतुःशतं चापि दशोत्तरेण चतुश्चतुष्कं प्रजपेद्धनेद्वा ॥ ४९ ॥

पायसेन मधुरत्रयभाजा विप्रराजतक्त्जै: कुसुमैर्वा । सर्पिषा स्तनजवृक्षसमिद्धि-र्वाञ्छितार्थविषये प्रजुद्दोतु ॥ ५० ॥ जुहुयात्कलाचतुष्कै:

प्रत्यृचमायोज्य कादिवर्गचतुष्कै:।

तद्व पयशलाची-

र्वर्गै: संयोज्य पूर्ववन्मतिमान् ॥ ५१ ॥

तद्वद्यं प्रतियोज्य

त्रिष्टुप्पादांश्च पूर्वसंख्येन ।

जुहूयात्सर्पि:सिक्तं

पायसमचिरेण कार्यसमवाह्यै ॥ ५२ ॥

प्रतिपादमथक्पीदं

प्रतियोज्य जुहोतु पूर्ववन्मतिमान् ।

तेनाभीष्टावाप्ति-

र्नेचिरेण नरस्य हस्तगा भवति ॥ ५३ ॥

अक्षरपादात्रिष्ट्र-

ब्युक्तै: सूक्तैस्तु पूर्वसंख्येन ।

जुहुयात्समाजरूपं

संवाद्यितुं प्रतर्पयेद्वाग्भिः ॥ ५४ ॥

डिइश्य यद्यदिह मिन्त्रितमो जुहोति सूक्तैरमा निगदितैस्त्रिविधेश्च मन्त्रैः । व्यस्तैर्यथाविभवतो विधिवत्समस्तै-स्तत्तस्य सिध्यति समय्रमयत्नमेव ॥ ५५ ॥

ऋग्वारुणी ध्रुवा स्वाद्या या सा त्रिष्टुव्निगद्यते । ऋषिर्वासष्टिस्रिष्टुप्च च्छन्दो वारीशदेवता ॥ ५६ ॥

अष्टिभि: सप्तिभि: षड्भि: पुनस्तावद्भिरक्षरै: । षडङ्गानि विधेयानि तन्मन्त्रसमुदीरितै: ॥ ५७ ॥

अङ्कुल्यम्रससंधिपायुशिवसंज्ञाधारनाभिष्वथो कुश्चौ पृष्ठहृदोकरोजगलदो:संध्यमवक्रेषु च । गण्डम्राणविलोचनश्रवणयुग्भूमध्यमध्येषु के सर्वाङ्गेषु तथा न्यसेद्विशदधीवंगैं: समर्थै: क्रमात् ॥

अच्छांशुकाभरणमास्यविछेपनाह्यः
पाशाङ्कुशाभयवरोद्यतदोः सरोजः ।
स्वच्छारविन्द्वसितः सुसितः प्रसन्नोः
भूयाद्विभूतिविधये वरुणश्चिरं वः ॥ ५९ ॥

अङ्केरष्टभिराहिपै-

दिंशाधिपै: समिभपूज्य वारीशम्।

कलशै: पुनरभिषिश्वे-

त्परमगुरुर्भन्त्रजापिनं शिष्यम् ॥ ६० ॥

वसुभि: प्रसाद्य देशिकः

मथ शिष्यो मनुमिमं जपेह्रश्चम् ।
जुहुयाच दुग्धपकैरन्नैरयुतं घृताप्छुतैर्मेतिमान् ॥ ६१ ॥

ऋगियमृणमोचनी स्या-ज्ञपैर्हुतैस्तर्पणैश्च मन्त्रविदः। संप्राप्तदुर्गतेरपि सद्यो हृद्यां च संवहेल्लक्ष्मीम् ॥ ६२ ॥

इक्षो: सितैश्च शकलै-र्घृतसंसिक्तैश्चतुर्दिनं जुहुयात् । सकलोपद्रवशान्सै तथर्णमुक्सै च संपदे सुचिरम् ॥ ६३ ॥ त्रिशः पटलः ।

वैतससमिद्युतहुता-द्वृष्टिमकालेऽपि वितनुते वरुणः। गव्यक्षीरसमेता-त्त्रिदिनकृतादिनमुखेषु मुदितमनाः॥ ६४॥

शतभिषजि समुदितेऽर्के
चतुःशतं पायसं हुनेत्सघृतम्।
ऋणमोचनाय लक्ष्म्यै
जनसंवननाय शुक्रवारे वा॥ ६५॥

पाशावद्धं वैरिणमङ्कुशसंप्रोतमम्बुधेः पारे ।
ध्यायन्परे क्षिपन्तं
वरुणं जुहुयाच वा तथा प्रजपेत् ।

पाशनिवद्धं वैरिण-मसिना च्छित्वाशु नाशयन्तमसुम् । ध्यायन्वेतससमिधा गोमूलयुजा हुनेत्तदपहत्ये ॥ ६७ ॥ दौग्धान्नैर्भुग्वारे

घृतसंसिक्तैः कृतश्च ह्वनाविधिः ।

ऋणमोक्षद्ध विविधो-

पद्रवज्ञमकृद्रमाकरः प्रोक्तः ॥ ६८ ॥

पश्चिमसंध्यासमये

पश्चिमवद्नोऽनळं समाराध्य।

ऋचमेनामभिजप्या-

चतु:शतं सकलदु:खनाशाय ॥ ६९ ॥

शालीघृतसंसिक्ताः

सरिदन्तरतो जुहोतु परसेनाम्।

संस्तम्भयितुं त्रिदिनं

सुमना मन्त्री चतुःशतावृत्त्या ॥ ७० ॥

प्रत्यक्तुखोऽथ मन्त्री

प्रतर्पयेद्वा जलैः सुशुद्धतरैः ।

यः सोऽप्युपद्रवाणां

रुन्धेन्निवहं श्रियं समृच्छति च ॥ ७१ ॥

बहुना किमनेन मन्त्रिमुख्यो मनुनाशु प्रतिसाधयेदभीष्ट्रम् । हवनक्रिययाथ तर्पणैर्वा सजपै: पाशभृतो महामहिस्न: ॥ ७२ ॥

अथ छवणमनुं वदामि साङ्गं सज्जपं सप्रतिपत्तिकं सहोमम् ।

विधिवद्विहितेन येन सर्वी

जगतीमात्मवशे करोति मन्त्री ॥ ७३ ॥

लवणाम्भासि चेत्याद्या द्वितीया लवणे इति । दहेति च तृतीया स्यात्सदम्ध्वेति चतुर्ध्यपि ॥ ७४ ॥

ऋक्पश्चमी तु या ते स्याद्यथा प्रोक्तमथर्विणि । ऋग्मिराभिस्तु पश्चाङ्गं पश्चभिर्वा समीरितम् ॥ ७५ ॥

चिट्यक्षरै: षडङ्गं वा प्रणवाद्यैर्निगद्यते । पश्चीमश्च त्रिभिरपि पश्चीम: पश्च चाक्षरै: ॥ ७६ ॥

सपश्चिभिर्युगार्णेण जातियुक्तैः समाहितः । अङ्गिराः स्यादृषि×छन्दोऽनुष्टुवत्रैव देवता । अग्निरात्री तथा दुर्गा भद्रकाली समीरिता ॥ ७७ ॥ \*P. II. 11 अरुणोऽरुणपङ्कजसंनिहितः
स्नुवशक्तिवराभययुक्तकरः ।
अभिताचिरजात्तगतिर्विलसन्नयनित्रतयोऽवतु वो दहनः ॥ ७८ ॥

नीलवरांशुककेशकलापा
नीलतनुर्निविडस्तनभारा ।
साङ्क्ष्रपाशसश्चलकपाला
यामवती भवतोऽवतु नित्यम् ॥ ७९ ॥

करकमस्रिवराजचक्रशङ्खातिशुला परिस्रिसितिकरीटा पातितानेकदेया । विणयनस्रिसिताङ्गी तिग्मरिक्मप्रकाशा पवनस्रविभाङ्गी पातु कासायनी वः ॥ ८०॥

सुरौद्रसितदंष्ट्रिका त्रिणयनोर्ध्वकेशोल्बणा कपालपरश्र्लसङ्घमरुका त्रिश्र्लाकुला । घनाघनिनभा रणद्रुचिरिकोङ्कणीमालिका भवद्विभवसिद्धये भवतु भद्रकाली चिरम् ॥ ८१ ॥ त्रिंश: पटल: ।

खेटासिमुसलतामर-

कपालशक्तीः सपाशसृणि द्धती । दंष्ट्रोत्रा सिंहस्था

...रात्रिकालिका ध्येया ॥ ८२ ॥

अयुतं नियतो मत्रमृक्पश्चकसमन्वितम् । प्रजपेत्विसहस्रं वा सम्यगेनं समाहितः ॥ ८३ ॥

दशांशेन हुनेत्सिद्धचै हविषा घृतसंयुजा । एवं कृते प्रयोगाहीं मन्त्री भूयात्र चान्यथा ॥ ८४ ॥

विद्वरात्री वरे स्यातां वदयाकर्षणकर्मणोः । दुर्गाकाल्यौ तथा देव्यौ शस्ते मारणकर्मणि ॥ ८५ ॥

आरभ्य कर्मकृन्मन्त्री तृतीयां कृष्णपक्षजाम् । संदीक्षितो भवेत्पूते मन्दिरे मन्त्रजापवान् ॥ ८६ ॥

निखन्यात्तत्र कुण्डं च दोर्मात्रं त्र्यश्रमेखलम् । चतुष्कं सुन्दराकारं पुत्तलीनां च कारयेत् ॥ ८७ ॥

एतां साध्यक्षंवृक्षेण ज्ञालिपिष्ठेन चापराम् । चक्रीकरमृदा चान्यां मधूच्छिष्ठेन चेतराम् ॥ ८८ ॥ तासु हृदेशिखितसाध्याख्यासु समाहितः । सम्यक्संस्थापयेत्प्राणान्साध्यादानीय साधकः ॥ ८९ ॥

उक्तानां दारवीं कुण्डे खनेन्मन्त्राभिमन्त्रिताम् । विष्टरां विष्टरस्थाधः पादस्थाने च मृन्मयीम् ॥ ९० ॥

. सम्बयेदम्बरे सिद्धमयीमूर्ध्वमधोमुखीम् । पुन: कृष्णाष्ट्रमीरात्री पूर्वयामे गते सति ॥ ९१ ॥

रक्तमाल्याम्बरो मन्त्री कृतरक्तानुरुपनः । सम्यकृतिरुपिन्यासप्राणायामादिकः ग्रुचिः ॥ ९२ ॥

कुडुबं पोतलवणं सुश्रक्षणं परिचूर्णितम् । दिधक्षौद्रघृतक्षीरै: प्रोक्षयित्वा सुशोधितम् ॥ ९३ ॥

आलोड्य गुडमध्वाज्यैर्विस्पष्टावयवामथ । तेन पुत्तिलकां मन्त्री चार्वङ्गीं कारयेत्सुधीः ॥ ९४ ॥ तस्यां च स्थापयेत्प्राणान्गुर्वादेशविधानतः । अष्टोर्ध्वशतसंख्यं वा तथाष्टोर्ध्वसहस्रकम् ॥ ९५ ॥

ऋक्पञ्चकं पञ्चविंशत्संख्यं प्रतिकृतिं स्पृशन् । जिपत्वाङ्गीनि विन्यस्येत्स्वाङ्गप्रतिकृताविष ॥ ९६ ॥ सतारैश्चिटिमन्त्राणैश्चतुर्विश्चितसंख्यकै:। श्चिरोललाटहक्कर्णनासास्यचिबुकेष्वपि ॥ ९७ ॥

सकण्ठहृद्योरोजकुक्षिनाभिकटीषु च । मेद्रपायूक्जान्वाख्यजङ्घाङ्मिषु च विन्यसेत् ॥ ९८ ॥

अघो गुह्यादभेदः स्यादूर्ध्व भेदेऽन्विते सति । आत्मन्येवं प्रविन्यस्य पुनः प्रतिकृतौ न्यसेत् ॥ ९९ ॥

अङ्कुष्ठसंधिप्रपद्जङ्घाजानूरुपायुषु । सिळङ्कनाभिजठरहृद्येषु स्तनद्वये ॥ १०० ॥

कंधराचिबुकास्येषु घाणदृक्कर्णयुग्मके । छछाटञिरसोर्न्यस्येत्प्रतिमायां च संहरेत् ॥ १०१ ॥

षपिलिप्याथ कुण्डं तद्वहिर्गोमयवारिणा । साध्यसंमुख आसीन आदध्याद्धव्यवाहनम् ॥ १०२ ॥

प्रज्वाल्य साध्योजुतरुकाष्ट्रैरभ्यच्यं दीप्तिमान् । राजीकुशीतपुष्पाद्गिश्चषके रजतादिके ॥ १०३ ॥

देवतां प्रतिपाद्यार्घ्यं दत्त्वा कार्यार्थसिद्धये । उपतिष्ठेद्धतस्थादावन्ते मन्त्रैरितीरितैः ॥ १०४ ॥ त्वमाननमित्रप्त निशायां हव्यवाहन । हविषा मन्त्रद्त्तेन तृप्तो भव मया सह ॥ १०५ ॥ जातवेदो महादेव तप्तजाम्बूनदप्रभ । स्वाहपते विश्वमक्ष छवणं दह शत्रुहन् ॥ १०६ ॥

ईशे ईश्वरि श्रवीणि घस्तं मुक्तं त्वया जगत्। महादेवि नमस्तुभ्यं वरदे कामदा भव॥ १०७॥

तमोमिय महादेवि महादेवस्य सुत्रते । स्त्रिया मे पुरुषं गत्वा वशमानय देहि मे ॥ १०८ ॥

दुर्गे दुर्गादिरहिते दुर्गसंशोधनार्गले। चक्रशङ्कधरे देवि दुष्टशत्रुभयंकरि॥ १०९॥

नमस्ते दह शत्रुं मे वशमानय चण्डिके । शाकंभरि महादेवि शरणं मे भवानघे ॥ ११० ॥

भद्रकालि भवाभीष्टे भद्रसिद्धित्रदायिनि । सपत्नानमे दह दह पच शोषय तापय ॥ १११ ॥

शूळादिशक्तिवजाबैकत्कुट्योत्कृत्य मारय । महादेखि महाकाळि रक्षात्मानं कुमारिके ॥ ११२ ॥ पुनः प्रतिकृतेरङ्गसप्तकं निशितायसा । दक्षपादादिकं छित्वा पश्चर्चे प्रजपेन्मनुम् ॥ ११३ ॥

साध्यं संस्मृत्य शितधीर्जुहुयात्सप्तसंख्यया । दक्षिणं चरणं पूर्वे ततो दक्षार्घकं पुन: ॥ ११४ ॥

दक्षहस्तं तृतीयं स्याद्गळादूर्ध्वं चतुर्थकम् । पञ्चमं वामहस्तं स्यात्पष्ठं वामार्थमेव च ॥ ११५ ॥

सप्तमं वामपादं स्यादन्यापि स्याद्धुतिकया । सप्त सप्त विभागो वा कमादङ्गेषु सप्तसु ॥ ११६ ॥

एकाद्शांशभिन्नैर्वा तद्क्नैः सप्तभिर्हुनेत् । होमोऽन्यथा वा पूर्वे तु दक्षिणश्चरणो भवेत् ॥ ११७ ॥

द्वितीयो दक्षिणकरस्तृतीय: शिर उच्यते । वामबाहुश्चतुर्थस्तु मध्यादूर्ध्वे तु पश्चकम् ॥ ११८ ॥

अधोभागस्तु षष्ठः स्याद्वामभागस्तु सप्तकः । हृत्वैवं पूर्वसंप्रोक्तैरुपस्थापकमन्त्रकैः ॥ ११९ ॥

अर्चियत्वा दण्डदीर्घ प्रणमेद्धव्यवाहनम् । सकर्षस्वर्णयुक्ताङ्गां शोणां दद्यात्सतर्णकाम् ॥ १२०॥ दक्षिणां सप्तकर्षा तु दद्यान्मारणकर्मणि । अंग्रुकं रुचकं धान्यं दत्त्वा संप्रीणयेदुरुम् ॥ १२१ ॥

एवं कृतेन मन्त्रीष्टं लभते होमकर्मणा । अथ वा मारणाकाङ्की साध्यवामाङ्किपांसुभिः ॥१२२॥

सनिम्बतिलसिद्धार्थत्रणकृत्तैलसंयुतै: । हिङ्कत्रिकटुकोपेतैर्महिषीमूत्रपेषितै: ॥ १२३ ॥

वराहपारावतयोः पुरीषेण समन्वितैः । एतैश्च संमिश्रयतु लोणं पूर्वोक्तसंख्यकम् ॥ १२४ ॥

पूर्ववत्पुत्तस्रीं तेन स्रोणचूर्णेन कारयेत्। प्राणान्प्रतिष्ठापयेच तत्र पूर्वोक्तसंख्यकम् ॥ १२५ ॥

पूर्वोक्ताभिः पुत्तस्त्रीभिः कुण्डे दक्षिणदिः आखे । दुर्गी वा भद्रकास्त्रीं वा प्रतिपद्य यथेरिताम् ॥ १२६ ॥

डपस्थिते त्वर्धरात्रे सन्यपाणिस्थशस्त्रकः । वामपादं समारभ्य जुहुयात्पूर्वसंख्यया ॥ १२७ ॥

समापयेद्दश्चपादं विकारेणायसो वशी । ब्रिसप्ताहप्रयोगेण मारयेद्रिपुमासनः ॥ १२८ ॥ तस्यां रात्र्यामुपोष्याथ परेऽहिन च साधकः । प्राणायामादिभिरपि गायत्नीजपहोमकैः ॥ १२९ ॥

विमुक्तपापो भूत्वा तु स पुनर्विहरेत्सुखम् । यां कल्पयन्त्यपामार्गराजीघृतहवीषि च ॥ १३० ॥

पृथगष्टोत्तरक्षतावृत्त्या हुत्वा विंह हरेत् । यो मे पुरस्तादित्यादिदशमन्त्रैर्विंह हरेत् ॥ १३१ ॥

इति छवणमनोर्विधानमेवं
प्रणिगदितं विधिवत्प्रयोगभिन्नम् ।
विधिममुमथ साधु संप्रयुञ्ज्याः
द्वजित फल्लं निजवाञ्चितं चिराय ॥ १३२ ॥

अथ वा छवणैः परागभूतै
र्मधुराक्तैः पुनरष्टमीनिशाद्यम् ।

जुहुयात्तु चतुर्दशीनिशान्तं

कुडुबोन्मानितमेभिरेव मन्त्रैः ॥ १३३ ॥

नारीनरान्वा नगरं नृपान्वा प्रामं जनान्वा मनसोऽनुंकूळान् । वर्शीकरोत्येव हुतक्रियेयं चिराय नैवात्र विचारणीयम् ॥ १३४ ॥

वस्तुनोक्तेन क्रियतां साङ्गोपाङ्गेन पुत्तली । तस्यां तु साध्यलिङ्गायां प्राणाद्यर्पणमाचरेत् ॥ १३५ ॥

निश्चिष्य हृद्ये किंचित्कीटान्तां संस्पृशनपुन: । प्राणार्पणेन यत्कार्ये क्षिप्रं कुर्याद्विचक्षण: ॥ १३६ ॥

अथास्य हृद्ये स्मृत्वा वर्तुलं वायुमण्डलम् । कृष्णषड्बिन्दुगं वायुं वायुगर्भे विचिन्तयेत् ॥ १३७ ॥

तत्र भूतास्तु तन्मात्राशब्दाद्यं श्रवणादिकम् । धातूनमनश्च बुद्धिं च संक्षिपेदण्यहंकियाम् ॥ १३८ ॥

तत्सर्वे तेन चण्डेन समीरेण समीरितम् । अवामनासारन्ध्रेण स्वसमीपमुपानयेत् ॥ १३९ ॥

प्रवेशयेश पुत्तस्यां पुनस्तेनैव वर्क्षना । प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण छब्धप्राणादिकां तथा ॥ १४० ॥

याद्यष्टकान्भ्रमरवद्भृद्याम्बुजस्थां तत्केसरार्पितपरागपरिष्कृताङ्गान् । संचिन्स साध्यहृद्येऽपि तथैव भृयः साध्याम्बुजस्थानिछिपिस्वकीयैः ॥ १४१ ॥

हृत्पद्ममध्यस्थिततन्तुजालै-रेकैकमेकोत्पतितै: क्रमेण । निश्वासमात्रेण सुखं प्रविष्टा-स्तत्प्राणमार्गेण हरेहिरेफान् ॥ १४२ ॥

वायव्याग्नेयैनद्रवारीण्महेश-कव्यात्सोमप्रेतनाथाश्रितेषु । कि जल्केषु प्राणभूतद्विरेफां-स्तत्संबन्धांस्तन्तुभिर्विन्दुभूतै: ॥ १४३ ॥

अवामनासामार्गेणैवाकृष्याकृष्य पुत्तलीम् । प्रवेशयेत्सुधीः प्राणान्प्राणाद्यर्पणयोगतः ॥ १४४ ॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्चसारे त्रिशः पटलः॥

> > \*---

## एकत्रिंशः पटलः ॥

प्राणप्रतिष्ठानमनोर्विधानं प्रवक्ष्यते संप्रति सर्वसिद्धये । यस्मादृतेऽमी कथिताः प्रयोगाः व्यर्थो भवेयुर्गतजीवकल्पाः ॥ १ ॥

प्रोक्त्वा पूर्वममुख्यशब्दमथ च प्राणा इह प्राणका-स्तद्वज्जीव इह स्थितेति च तथा सर्वेन्द्रियाणीति च । भूयो वाड्यनसावुदीर्य तदनु प्राणा इहायान्त्विति स्वाहान्तं प्रजपेन्मनुं निशितधी: प्राणान्त्रतिष्ठापयेत् ॥

सृष्टिः सा जगतामनादिनिधना विश्वस्य चेष्टाकरी प्राणाख्या प्रकृतिः क्रियामयवपुर्देवी परा देवता ।

> ¹तद्वद्वास्त्रनसी दृशं श्रुतिमथो त्राणं च सप्राणकं सैवेद्दागतयामयुक्सुखचिरं तिष्ठन्तु ठद्वन्द्वकम् । मन्त्रस्यास्य विधिर्द्दरिश्च हर इत्येते मुनित्वे स्थिता इछन्दस्त्रृग्यजुषी च सामकमथर्वेतीह च्छन्दांसि च ॥

प्रत्येकं कादिवर्गै: प्रतिगतालिपिकैविन्दुयुक्तैर्धरायै: शब्दायै: श्रोत्रमुख्यैर्वदनकरमुखैस्तित्क्रयाभि: क्रमेण ॥ बुद्धयायैश्चात्मनेऽन्तैरुपीर च विलसज्जातिभि: षड्भिरेवं कुर्योदङ्गानि सम्यग्वरविशदमितिविश्वरूपत्वसिद्धयै ॥३॥

> नाभेर्देशादापदं पाशवीजं हृदेशादा नाभिदेशं च शक्तिम् । आहृदेशं मस्तकादङ्कुशाख्यं न्यस्त्वा यादीन्धातुभिन्यंस्य<sup>1</sup> सप्त ॥ ४ ॥

> प्राणे जीवे चैव हंसश्च यार्णन्यस्थेन्मूळं व्यापकं मस्तकादिम् । एवं न्यस्य प्राणशक्तिस्वरूपं <sup>2</sup>विद्यां ध्यायेदात्मरूपां च देवीम् ॥ ५ ॥

रक्ताम्बोधिस्थपोतोञ्जसदरुणसरोजाधिरूढा कराब्जैः पाशं कोदण्डमिश्चद्भवमथ गुणमप्यङ्कशं पञ्चवाणान् । विभ्राणा सक्कपालं त्रिणयनलसिता पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः खरूपा ॥

जन्तुषु न्यस्त
 बिभ्रत्

ध्यात्वा देवीं प्रजपेदेवं छक्षं मनुं समाहितधीः । आज्येनान्ते जुहूयाचरणा वा तह्शांशतो मन्त्री ॥ ७ ॥

शाक्ते पीठे देवीं षट्कोणस्थैः प्रजेशहरिस्द्रैः । वाणीलक्ष्मीगिरिजासिहतैरङ्गैश्च मातृलोकेशैः ॥ ८ ॥

प्रयजेचतुर्भिरेवं परिवारैर्नित्यमेव निश्चितमनाः । एवं संसिद्धमनुर्वेदयाद्यान्यारभेत कर्माणि ॥ ९ ॥

पाशाङ्क्षशान्तरितशक्तिमनोः परस्तादुवार्ये यादिनसुवर्णगणं सहंसम् ।
पश्चादसुष्यपदसुवरतु प्रयोगमन्त्रोऽयमित्थसुदितो प्रहसंख्यया वा ॥ १० ॥

मृता वैवस्वता चैव जीवहा प्राणहा तथा। आकृष्या प्रथना चैव उन्मादा विष्फुलिङ्गिनी। क्षेत्रज्ञा प्रतिहारी च प्राणमूर्त्यः सयादिकाः॥ ११॥

बद्धा साध्या पाशवीजेन शक्या गृह्वत्राकृष्याङ्कशेनाथ यादीन् । दूतीश्चोक्त्वा साध्यनाम्नाथ धातू-नेवं मन्त्रो यावदात्मा सवीर्य: ॥ १२ ॥

सुप्ताशेषजने निशीथसमये साध्ये खिपित्यादरा-दारुह्य खवशं विधाय हृद्ये साध्याकृतेः कीलकम् । बद्धा तं च निपीडमेव सहसा कालस्य यष्ट्या शिर-स्थाघाताःश्चिभिताखिलेन्द्रियगणं साध्यं स्मरेत्साधकः ॥

> वायव्याग्नेयैन्द्रवारीण्महेश-कव्यात्सोमप्रेतराण्मध्यकेषु । स्थानेष्वेतेष्वष्ट यादीन्सहंसा-न्भृङ्गान्ध्यायेद्वीजाबिन्दुप्रबद्धान् ॥ १४ ॥

स्त्रीयं चैवं संस्मरेद्धृत्सरोजे

भृङ्गीरूपान्निर्गतान्श्वासमार्गैः ।

साध्याब्जस्थांश्चचरीकान्गृहीत्वा

स्त्रीयं स्थानं पूर्ववत्संप्रविष्टान् ॥ १५ ॥

बीजानि रक्तानि तु वश्यकर्मः

ण्यम्भोधराभान्यभिचारकाले।

धूम्राणि विद्वेषविधौ समोहे पीतानि संस्तम्भविधौ स्मरेश्व ॥ १६ ॥

अथ वा साध्यप्राणा-मण्डूकाकारधारिणो ध्यायेत्।
स्वीयान्भुजगाकारानभिचारादौ नृशंसकभविधौ॥ १७॥

प्राणप्रतिष्ठाकर्मेवं विधायैकाद्शापरम् । पुत्तल्यादौ खाचित्ते वा तांस्तु संस्तम्भयेद्भवा ॥ १८ ॥

ं आकृष्टानां साध्यदेहादसूनां पुत्तत्यादावष्ययं स्यात्प्रकारः । किं तु स्वीये हत्सरोजे प्रवेशो वद्याकृष्ट्योरेव नात्राभिचारे ॥ १९ ॥

पाशाद्यत्रिकयुक्तम् छहदयभ्रूमध्यसूत्रायिता साग्निः साध्यछछाटरन्ध्रवगतोऽप्यामूछमाजग्मुषि । योन्यां त्वात्महृदङजमेवमनिशं भ्राम्यसमौ चिन्त्य तं शक्तिर्जन्मशतान्यपीह वशयेत्साध्यं समाकर्षयेत् ॥२०॥

<sup>1. ॰</sup>पतितामामूलमाजग्मुषि

प्राणप्रतिष्ठाविधिरेवमुक्तः

साङ्ग: सयोगो विनियोगयुक्तः । अस्मिन्प्रवीणो गिरिकाननादी-न्प्रचाल्रयेत्प्राणवतो विधाय ॥ २१

इति श्रीमत्परमहंसपारिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द-भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ प्रपञ्चसारे एकत्रिशः पटलः ॥



## द्वातिंशः पटलः ॥

अथ यन्त्रविरचनाभिमन्त्रविशेषान्बहुप्रकारयुतान् ।
कथिष्ये मत्रविदामेहिकपारत्रिकाप्तये सुधियाम् ॥ १ ॥

त्रिगुणितसंज्ञे माया-लंकुतकोणे तयाभिवीते च । या या विशेषक्लप्ति-स्तां तामपि संप्रहेण समभिद्धे ॥ २ ॥

कोणोक्कसितसुधाक्षरगळदमृतस्फुरितविहिपरिवीतान् ।
बिन्दोर्भध्यगवीजस्थितानसुधाधारया परिस्नुतया ॥ ३ ॥

पूर्णसुषुम्नारन्ध्रां

साध्यतनुं संस्मरिकशरिस वध्यात्।

तेनारोगी पुरुषः

प्रज्ञावान्दीर्घमायुराप्रोति ॥ ४ ॥

शीतांशुमण्डलस्थं

कूर्मचतुर्थात्तकोणलसितमिद्म् ।

शीतप्रलिप्तजप्तं

कधृतं च शिरोक्जाज्वरार्तिहरम् ॥ ५ ॥

तद्यन्त्रयुगं विलिखे-

द्भिविलिखितसाध्यसाधकाख्ययुतम् ।

साध्यमधस्तात्कृत्वा

बद्धात्र स्वपतु साधको नित्यम् ॥ ६ ॥

विधिनानेन तु सम्य-

क्साध्योऽस्य वशे भवेदयन्नेन ।

तत्त्र खनित्वागारे

तत्रात्रं सिद्धमत्तु वश्यकरम् ॥ ७ ॥

साध्याख्यां शक्तिवह्नौ नरहरिमिप रन्ध्रत्रये च त्रिशक्तौ कर्मालिख्याथ लोष्टे सततगमिप संस्थाप्य जस्वा स्वशक्तया। आगारे स्थापियत्वा नरमुद्किनियेश्चित्रपत्रे लिखिला दीपाग्नौ तापियत्वा स्त्रियममलियः सम्यगाकर्षयेयुः॥८॥

तिगुणितविहिता विधयः

षङ्कणिते च प्रयोजनीयाः स्युः ।

रक्षाकर्मणि विहितं

तत्प्रायः प्रचुरमन्त्रयुक्ततया ॥ ९ ॥

पाशाष्ट्राक्षरवीतशक्ति दहनप्रोक्षासिसाध्याह्वयं शक्तिश्रीस्परसंवृतं कुयुगरन्ध्राबद्धचिन्तामणि । इत्थं षङ्कणितं विछिख्य जपितं मन्त्री दधानोऽसक्त-द्राज्ञां वामदृशां प्रियो भवति संप्रामे पुरे वा चिरम् ॥

चिन्तारत्नाश्रिताश्रित्रियुगमथ नृसिंहावृतान्तःस्थवीजं
प्रादुःसाध्याभिधानं बहिरपि लिपिभिः प्रानुलोमानुवीतम् ।
क्साविम्बद्धन्द्वरन्ध्रप्रचलितचतुरणे प्रहोन्माद्भूतव्याधिन्नं यन्त्रमस्मिन्कृतकलश्चिधिगैभैरक्षाधिकारी ॥

द्वादशगुणिते शूले नृसिंद्दबीजं नरेन्द्रपुरवीतम् । पीतालिप्तं पुरलघु-धूपितमन्तः प्रबद्धकर्मयुतम् ॥ १२ ॥

चतसृषु दिश्च निखन्यात्सीमायां द्वारतोरणाधो वा ।
देशाभिगुप्तिरेषा
गुप्ततमा सुरिभि: पुरा प्रोक्ता ॥ १३ ॥

अछद्छिनिशाकुशीतै-मेस्रुणे पट्टे विछिख्य यन्त्रमिद्म् । <sup>1</sup>धेरस्थापनकर्म प्रतिजप्तं प्राङ्गणे खनेन्मन्त्री ॥ १४ ॥

तत्र विश्वन्ति न चोरा

<sup>2</sup>प्रहकुत्या स्यात्रिकेतरक्षा च ।

अञ्चमाभिपातवारण
मभिवृद्धिं संपदां करोत्यविरात् ॥ १५ ॥

<sup>1.</sup> सेर॰ 2. प्रहकृत्याद्या निकेत॰

तद्वद्वटार्गलाख्यं यन्त्रं नीले विलिख्य पट्टवरे । <sup>1</sup>मेचकसाध्यप्रतिकृति-हृद्ये गुलिकां विधाय निश्चिष्य ॥ १६ ॥

विमधुरपूर्णे पात्रे
विन्यस्याभ्यच्ये गन्धपुष्पाद्यैः ।
बिल्यस्याभ्यच्ये गन्धपुष्पाद्यैः ।
बिल्यस्याभ्यच्ये गन्धपुष्पाद्यैः ।
स्राहादानयेद्वधूमिष्टाम् ॥ १७ ॥

तामेवाथ प्रतिकृति
मग्नौ किंचित्प्रतापयेत्प्रजपन् ।

शक्ति पाशाङ्करामनु
साध्याह्वयदर्भितां समाहितधीः ॥ १८ ॥

विधिनासुना त्रिरात्राद्गवितधियमपि सुराङ्गनां मन्त्री ।
आकर्षेत्रिजवाञ्छाप्रदायिनीं मदनवाणविद्वछिताम् ॥ १९ ॥

<sup>1.</sup> मोचक॰

द्वात्रिंशः परलः ।

यन्त्रं तदेव लाक्षा-ताम्रावीतं निधाय कलशजले । जस्वा भानुसहस्रक-मीभिषिश्चेद्रजतकाश्चनाभ्यां च ॥ २० ॥

तद्घद्विधाय <sup>1</sup>कलभे तद्यन्त्रं धारयेत्पुनर्नित्यम् । वाञ्चितसिद्धिं लभते भक्त्या प्रणमन्ति देवता अपि तम् ॥ **२१ ॥** 

यन्त्रं तदेव विधिव-द्भित्तावाळिख्य पूजयेदिनशः । चोरारिभूतनागा अपि तं देशं न वीक्षितुं शकाः ॥ २२ ॥

आिळ्य वीरपट्टे यन्त्रमिदं मस्तकार्षितं कृत्वा । युध्यन्त्रत्यर्थिनमपि इत्वा यात्यव्रणाङ्कितो योद्धा ॥ २३ ॥

<sup>1.</sup> कलशं

मद्जलविलिखितमेत-द्यन्त्रं जप्तं च मस्तके न्यस्तम् । करिणीमपि मद्येद्दा-क्चण्डतरे का कथा करेणुवरे ॥ २४ ॥

बहुनेति भाषितेन किमेभ्यो मुख्यं न किमपि यन्त्रेभ्यः।
तस्मादमूनि साद्गिधौर्याणि च विश्ववश्यमिच्छद्भिः॥ २५॥

गजमृगमदकाइमीरैर्मन्त्रितमः सुरभिरोचनायुक्तैः ।
विस्त्रिखेदस्रककरसास्त्रिस्त्रेर्यन्त्राणि सकस्रकार्यार्थी ॥ २६॥

राज्या पटुसंयुतया सपाशशक्त्यङ्करोन मन्त्रेण । स्वाद्वक्तयाभिजुहू-श्रिद्युर्वीशांस्तथोर्वशीं वद्ययेत् ॥ २७ ॥ ह्रेडेखाग्निस्थसाध्याह्वयमि वहिरांक्रोंवृतं विह्नगेह-द्वन्द्वाश्रिस्वस्तिकाट्यं प्रतिलिखतु दले यन्त्रजं नागवल्ल्याः। जस्वा शक्तिं तु पाशाङ्क्षशिलिसहितां तापयेदीपवह्नौ नक्तं भक्त्यानताङ्गी स्मरशरविवशा प्रेमखोलाभियाति॥

शक्तिस्थं निजनाभिवहिभवनद्वन्द्वोदरे मान्मथं बीजं साध्यविदर्भया परिवृतं शक्त्या बहि: पार्थिवम् । तत्कोणे स्मरमन्यपुष्टनयनप्रोत्थे: पुनः <sup>1</sup>कर्णिकै-<sup>2</sup>स्ताम्बूळेर्छिखिताभिजन्नमद्येद्योषिन्मनोमोहनम् ॥२९॥

शक्यन्तःस्थितसाध्यनाम परितो बीजैश्चतुर्भिः समा-बद्धं शक्तिमनोभवाङ्कशिलिपेप्रोभिः समावेष्टितम् । शाल्युत्थे प्रतिलिख्य पिष्टविकृतौ प्राणानप्रतिष्ठाप्य च त्रिस्वादौ परिभक्षे तत्समदतः साध्यो वशे तिष्ठति ॥

डान्तं शिखीलवयुतं दहनांशसाध्यं मायांशसाधकमथाभिवृतं कलाभिः। मध्योल्लसहिमुखशूलिमदं तु भर्तु-र्यन्त्राह्वयं नरनताङ्गिवशंकरं स्यात्॥ ३१॥

<sup>1.</sup> कण्टकै- .2. स्ताम्बूले

मृत्काराङ्क्विकात्तया सक्ककलासान्तर्वसायुक्तया साध्यस्याङ्किरजोयुजा मृदुमृदा क्लप्तस्य शक्ति हृदि । रूपस्याभिविल्लिख्य तद्विवरके साध्यं तदीरान्त्रति-ष्ठाप्याजल्प्य निखन्य तत्र दिनशो मेहेचिरं वश्यकृत् ॥

वामाक्ष्याः प्रतिलिख्य नाम निश्चया वामोरुदेशे निश्चा-मध्ये वामकरेण संशितमितः संछाद्यंस्तन्मनाः । पूर्वे रुद्रपदं ततश्च द्यितेयोगीश्वरीविन्दुम-न्मन्त्रं जप्यति चेदनङ्गविवशां सद्यः प्रियामानयेत् ॥

मायाहृदोरथान्ते

ब्रह्मश्रीराजितेऽक्षरान्त्रोक्त्वा ।

राजयुतपृजितेऽर्णा
नस जये विजये च गौरि गान्धारि ॥ ३४ ॥

त्रिभुवनवशंकरीति च सर्वेछोकान्तिके वशंकरि च। सर्वेछोपुरुषवशं-करि सुदुघे वाक्षरान्त्रवीपस्य ततः ॥ ३५॥ मायाद्विठान्तिको मनु-

रेकाधिकषष्टिवर्णकः प्रोक्तः।

ऋषिरस्याजोऽतिनिचृ

च्छन्दो गौरी च देवता शोक्ता ॥ ३६॥

सचतुर्दशभिद्शभि-

स्तथाष्ट्रभिश्चाष्ट्रभिस्तथा दशभिः।

एकाद्शभिमन्त्रा-

क्षरै: क्रमादुच्यते षडङ्गाविधि: ॥ ३७ ॥

असकलशशिराजनमौलिराबद्धपाशा-

ङ्करारुचिरकराब्जा बन्धुजीवारुणाङ्गी । अमरनिकरबन्या लीक्षणा शोणळेपां-

शुककुसुमयुता स्यात्संपदे पार्वती वः ॥ ३८॥

अयुतं प्रजपेन्जुहुया-

द्भृताप्छुतै: पायसैर्द्शांशेन ।

आराधयेत्तद्क्रै-

मीतृभिराशाधिपैश्च निशितमनाः ॥ ३९ ॥

तिलतण्डुलकैलेंणै-

स्त्रिमधुरसिक्तैः फल्लैश्च मधुरतरैः। साज्यैररुणकवलयै-

स्त्रिदिनं हवनिक्रया सुवश्यकरी ॥ ४० ॥

नित्यं चादिसगतां देवीं प्रतिपद्य तन्मुखो जप्यात् । अष्ठोत्तरज्ञतमद्गा-मादौ भुवनं वशीकरोस्रचिरात् ॥ ४१ ॥

वर्णादर्वाड्यन्त्री
प्रयोजयेत्साध्यनामकर्मयुतम् ।
प्रजपेद्वा इवनविधौ
वाच्छितसिद्धिप्रदस्तथा मन्त्रः ॥ ४२ ॥

सतारराजमुख्यन्ते राजाधिमुखिवर्णकान् । संभाष्य वदयमुखि च स्वां श्रीमारार्णकान्वदेत् ॥ ४३ ॥

वीप्स्य देविमहादेविपदं देवादिदेवि च । प्रोक्त्वा सर्वजनस्येति मुखं मम वशं वदेत् ॥ ४४ ॥ द्वात्रिंश: पटल: ।

कुरु कुर्विति ठद्दन्द्वान्तिकं मन्त्रं समुद्धरेत् । सप्ताधिकै: सद्शभिस्तथा त्रिंशद्भिरक्षरै: ॥ ४५ ॥

द्शाभि: सप्ताभिश्चैव चतुर्भि: करणाक्षरै: । पश्चीभ: सप्तद्शभिर्वणैरङ्गक्रिया मता ॥ ४६ ॥

ब्रह्माश्रीमन्त्रसंप्रोक्ता प्रतिपत्तिरमुष्य च । मन्त्रस्य जपक्लप्तिस्तु तथा होमविधिर्मतः ॥ ४७ ॥

मन्त्री सर्वजनस्थाने कुर्यात्साध्याह्वयान्मनोः । प्रजपे हवने वाथ तथा तर्पणकर्मणि ॥ ४८ ॥

देवीध्माष्टशतं प्रसूनवद्थ त्रिम्वादुयुक्तं हुने त्सप्ताहं भिमतेन तेन विहिनं पुण्ड्रादिकं वश्यकृत् ।
आज्यैस्तत्कृतहोमपातितसमाजप्तं घृतं प्राशये त्साध्यं निष्परिहारकं च तिददं वश्यं भवेद्देहिनाम् ॥

शक्तिं साध्यक्षेवृक्षप्रतिकृति हृदि संलिख्य संस्थाप्य जीवं जहवा खन्याङ्कणेऽस्मिन्विधिवद्नलमाधाय पुष्पैर्जपायाः । देवीमन्त्रेण रात्रौ दशपरशतसंख्यैस्तु काचन्दनाकै-र्हुत्वा तां सप्तरात्रं सरिति निखनतादुत्तमं वश्यकर्म ॥ अन्नं मय्यह्यन्नं

मे देहानाधिपतये ममेत्युक्त्वा ।
अन्नं प्रदापयेति च

ठद्वयुगान्तोऽन्नदायको मन्त्रः ॥ ५१ ॥

करणेन्द्रियरस्वधातु-द्वयवणेरङ्गमन्त्रपत्रपदैः । द्वयुतजपावधिरेष द्विसहस्रहुतं च सर्पिरन्नाभ्याम् ॥ ५२ ॥

दुग्धाब्धी रूप्यवप्रावृतकनकमयद्गीपवर्थे सुराह्ये कल्पद्रूद्यानकाधो मणिमयलसिते वित्तसस्याप्रभागे । आसीने भूशियो वाञ्छितवसुनिचयं मन्त्रिणे संसृजन्त्यौ मन्त्री संचिन्तयानो जपतु दिनसुखे संपदेऽन्नस्य मन्त्रम् ॥

नसादिभगवसन्ते माहेश्वरिषदं वदेत्। अन्नपूर्णेऽग्निजायान्तो मन्त्रोऽन्नप्रदसंज्ञकः॥ ५४॥

मायाविहितषडङ्गो दिनमुखजप्यश्च षोडशसहस्रम् ।

<sup>1. ॰</sup>मस्य मन्त्रपदैः

द्वात्रिंश: पटल: ।

प्रोक्तो जपावसाने सघृतैरत्रेद्शांशको होमः ॥ ५५ ॥

सद्रताण्डवविद्योकनहोत्यां भद्रवक्त्रनयनां भवकान्ताम् । अन्नदाननिरतां जननीं तां चिन्तयश्वपत् चित्रदकुहाम् ॥ ५६ ॥

वैश्रवणः पकाराः

पिङ्गलिनिधिपौ तथैव वित्तेशः।

सकुवरस्वाहान्ताः

सन्याहृतयः समीरिता मन्त्राः ॥ ५७ ॥

वित्तेशस्यान्तराले दशवटसिमधः सिप्षाक्ता विविक्ता होतव्या द्रव्यसिद्धये कनकघटकरण्डात्तदोस्तुन्दिलोऽसौ । वैद्यमाभो रत्नदीप्तो दरकमलिनिधिद्योतितो हेमपीठे ध्येयो न्यप्रोधमूले हुतभुजि विदुषा वैश्वदेवावसाने ॥

> मन्त्रेरेतेधृतयुत-पायसहोमोऽपि मन्त्रिणां विहित:।

<sup>1.</sup> हेमाभै रत्नजालैः

लक्ष्म्ये सघृतेश्च तिलै-

बिल्वसमिद्धो मतस्तदेव फलम् ॥ ५९ ॥

भयाहारेन्दुयुक्सैव विदण्डाहस्पताक्षराः ।

¹वाळिस्थयोनिर्नत्यन्तो वसुवर्णो मनुर्मतः ॥ ६० ॥

वर्णसाहस्रजाप्यश्च तावच्छतहुतो मत: । होम: सर्पिष्मतान्नेन बीजेनाङ्गक्रिया मता ॥ ६१ ॥

रत्तस्वर्णीशुकादीन्निजकरकमलाद्दक्षिणादाकिरन्तं वासोराशौ निधायापरममरगुरुं पीतवस्त्रादिभूषम् । ध्यायन्नासीनमप्यापणभुवि शतसंख्यं सर्विशत्कमेवं भीतापुष्पैर्धृताक्तेत्रिदिनमथ हुनेत्स्वर्णवस्त्रादिसिख्यै ॥

वययोरन्तरास्त्रं मे देहि शुक्राक्षराद्विठः । मन्त्रोऽयुतजपः सर्पिः सहस्रहवनिकयः ॥ ६३ ॥

शुक्रास्ये शुक्कपुष्पेहुंतभुाजि गुणशः सप्तशोऽप्येकविंश-द्वारं होतव्यमेषोऽप्यतिस्तिकुसुमालेपनो वामदोष्णा । वासोरत्नादिकार्तस्वरमपि सततं साधकाय प्रयच्छ-न्ध्यातो व्याख्यानमुद्राकालितपरकरस्त्वापणालिन्दसंस्थः ॥

<sup>1.</sup> वायुः स०

राजेरस्थोऽहिपो दण्डी वेदान्तेऽसौ विदण्डकः । सायान्ते नतिरप्यष्टवर्णो वैयासिको मनुः ॥ ६५ ॥

मुनिव्रातावीतं मुदिताधियमम्भोदरुचिर-द्युतिं व्याख्यामुद्राकलनविलसदक्षिणकरम् । परं जानौ कृत्वा दृढकलितकक्ष्ये कविवरं समासीनं व्यासं स्मरत निरतं पुण्यचरितम् ॥

विकृतिसहस्रजपोऽयं
द्शांशतः पायसाज्यहवनविधिः।
निरुपमकविताप्रज्ञाः
व्याख्याश्रीसंपदावहो मन्त्रः॥ ६ ७ ॥

करचरणपार्श्वमूळ-द्युळोंहरेबिन्दुदुंसरसनार्णाः । अळिकाद्या वर्मास्त्र-द्विठान्तिको मनुरयं ध्रुवादिः स्यात् ॥ ६८ ॥

अयुतं प्रजपेच षट्सहस्ना-विध मन्त्रे जुहुयादशांशमानम्।
\* P. II. 13 तिस्रसर्षपतण्डुस्टै: सज्ञास्टी-हविराज्यै: सुसमेधिते कृज्ञानौ ॥ ६९ ॥

चत्तुङ्गादिः प्रचेता अपि दहनसमीरौ घराव्योमसंज्ञे प्राक्प्रत्यग्दक्षसौम्यास्वध उपिर च दिश्च प्रवन्धप्रभाः स्युः। तन्मध्यस्थान्विपक्षादिकहरिक्षदन्तीन्द्रनागान्सचोरा-न्हन्त्येतैर्भन्त्रिमुख्यो मनुविहितबळव्याकुळानसद्य एव ॥

निजरिपुमचलाचैस्तैः ससंवाधवीतं

मनुविद्थ हलोभ्यां रुद्धिनश्वासवेगे ।

तदुपरिगतवीजैः साधुसंस्यूतवकं

दहतु सकवचास्रद्धीन्दुभिः स्वेच्छयैनम् ॥ ७१ ॥

योनिर्वियत्सुनेबं परमे वर्णीस्तथास्थिगं मेदः । रक्तस्थद्दग्द्विठान्त-स्ताराद्योऽयं मनुर्देशार्णयुतः ॥ ७२ ॥

अयुतं जपेन्मनुभिमं सहस्रवारं हुनेत्तथाच्येन ।

<sup>1.</sup> ०बिन्दुभिः

ध्यातापि गिरिसुतेयं जगती विश्वां वशीकरोत्यांनेशम् ॥ ७३ ॥

अश्वांक्तढा कराग्ने नवकनकमयीं नेत्रयष्टिं द्धाना दक्षेऽन्येनानयन्ती स्फुरिततनुलतापाशबद्धां स्वसाध्याम् । देवी नित्यप्रसन्नाननशशधरिबम्बा त्रिनेत्राभिरामा द्यादाद्यानवद्या प्रवरसुखफलप्राप्तिहृद्यां श्रियं व: ॥ ७४॥

> विद्ययानुदिनहृद्ययानया होमकर्मवरहेमदायि तत्। कामितां सपदि वामलोचना-मानयेदपि च मारपीडिताम्॥ ७५॥

हवनकिया सपदि वश्यकरी
मधुरावसेकपटुना पटुना।
सदशो न कश्चन जगत्यपरो
मनुनामुनानयनकर्मविधौ॥ ७६॥

वाणी स्थात्ताररूपा शिरसि गिरिसुता शक्तिरूपा ललाटे रच्यग्न्यक्ष्णोस्तथामौ विधुरपि वदनावेष्टने टान्तरूप: । श्रीर्जिह्वायां स्वरूपा स्वभिमतकारिरूपो स्वहा दीर्घयुक्ता-वेवं न्यासे मुखश्रीविभवसुखयश:कान्तिमेधाकर: स्यात् ॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्चसारे द्वाञ्जिशः पटलः॥



## त्रयस्त्रिशः पटलः ॥

अथ संतानसंसिद्धिसमाकुळितचेतसाम् । तदुत्पत्तिकरं यागं प्रवक्ष्ये गृहमेधिनाम् ॥ १ ॥

न चापुत्रस्य लोकोऽस्ति पितरोऽघः पतन्ति च । तस्मात्तु सकलोपायैयंतेतापत्यसिद्धये ॥ २ ॥

देविषिपितृपूजासु निरतानामभक्तितः । गुरुमातृपितृश्राद्धवश्चकानां च निस्रशः ॥ ३ ॥

अर्थिभ्योऽर्थमदातॄणां विद्यमानेऽर्थसंचये । अद्त्त्वैवातिथिभ्योऽत्रं भोकृणां पापचेतसाम् ॥ ४ ॥

हरिशंकरयोः पादपद्मार्चाविरतात्मनाम् । स्वभार्यानिन्दकानां च छोकवेदविरोधिनाम् ॥ ५ ॥

इत्यादिदोषदुष्टानां पापानां <sup>1</sup>गृहमेधिनाम् । दुष्प्रतिप्रहदोषाद्वा जायते त्वनपत्यता ॥ ६ ॥

<sup>1.</sup> गृहवर्तिनाम्.

एवमादिकदोषापनोदनी सुतसिद्धिदा । अज्ञेषपापहन्त्री च वक्ष्यते यजनिक्रया ॥ ७ ॥

पुत्राप्तये गृहस्थों दीक्षाविधिना चतुर्दशीरात्रिम् । सह पत्न्या गमयित्वा कृत्वा पौर्वाह्विकी: क्रिया: सर्वा: ॥ ८ ॥

संयोज्य किंचन यथाविधि पश्चगव्यं संकोचकेन मनुना प्रतिमध्य वार्णम् । संमन्त्र्य चाष्टशतकं समवद्यभूत-मन्त्रेः पिबेत्स्वयमसावपि गर्भधात्री ॥ ९ ॥

ततोऽिंग्नमाधाय चकं च कृत्वा संकल्प्य तद्दक्षिणमुत्तरं च । भागं क्रमात्पैतृकदैविकं त-त्पित्र्यं तु पूर्वे जुहुयात्क्रमेण ॥ १० ॥

स्मृत्वा निजं पितरमप्यधरा निषण्णं सांनाच्य पिण्डयुगलं घृतसंप्रुतं तत् । हुत्वा स्रुवेण घृतसंपुटितं तथैव मन्त्री पितामहमथ प्रपितामहं च ॥ ११ ॥

च्याहृतीभिरथ पक्कहोमतः

सर्वतः प्रतिजुहोतु सर्पिषा । मातृवर्गगुरुतत्पितृद्वयं पूर्ववत्समवदिष्य साधकः ॥ १२ ॥

कलायुतै: षोडशमूर्तिमन्त्रैव्यस्तैरथाष्ट्राक्षरजैश्च वर्णै: ।
अष्टौ समस्तेन च तेन पञ्चाक्षरेण चाष्टाक्षरवज्जुहोतु ॥ १३ ॥

पकाहुतीनामिप वर्णसंख्यं चतुर्गुणं चापि घृताहुतीनाम् । हुत्वावदानद्वितयं च पुंस्नी-भेदप्रभिन्नं हविषा करोतु ॥ १४ ॥

पञ्चाक्षरेण पुरुषात्मकमन्यदन्य-वर्णेन चाष्ट्रशतयुग्ममथ प्रजप्य । संयोज्य तद्युगलमप्यभिमन्त्र्य विष्णु-र्योन्यादिकेन मनुना च कपर्दिसंख्यम् ॥ १५ ॥

पुरुषः पुरुषात्मकं प्रकृत्यात्मकमन्याथ समाहितोपयुज्य ।
अवदानयुगं क्रमान्मनम्बी
पुनराचम्य समर्चयेद्धुताशम् ॥ १६ ॥

गुरवेऽप्यथ दक्षिणां प्रदत्त्वा-नलमुद्धास्य च भोजयिद्धिजातीन् । प्रतिपर्वकमेवमेकवृद्धचा मतिमान् पकुरकं प्रपूरयीत ॥ १७॥

एक इासादन्यमब्दं द्विजातीनसंभोज्यान्यं पूर्यदेक वृद्धचा ।
संपूर्यमाणादेवमेव त्रिकाब्दादर्वाक पुत्रो जायते दैवशक्या ॥ १८ ॥

पितृदेवताप्रसादा-न्मेघायु:कान्तिसंयुतो विद्वान् । त्रयस्त्रिशः पटलः ।

**लक्ष्मीतेजोयुक्तो** 

धर्मरुचिभवति संतते: कर्ता ॥ १९ ॥

समुनिसुरिपतृभ्यो ब्रह्मचर्येण यज्ञै-स्त्रिविधमृणमपत्यैश्चैव संमोचयेदाः।

श्रुतिवचनकुद्गिनवापि लोके परस्मि-

त्रिति स तु गृहमेधी पूज्यते साधुछोकैः॥

<sup>1</sup>वर्णादिको हर्लोमन्त्रः संकोचाख्यो ध्रुवादिकः ।

मन्त्रः स्याद्भृतमनवः स्युश्च भूतात्मनात्मभिः ॥ २१ ॥

अथो हिताय जगतां प्रथितं शितचेतसाम्।

अद्य संक्षिप्य वक्ष्यामि छक्षणं गुरुशिष्ययोः ॥ २२ ॥

स्वच्छ: <sup>2</sup>स्वच्छन्द्सहितोऽतुच्छघी: सक्तहृच्छय:।

देशकाळादिविदेशे देशे देशिक उच्यते ॥ २३ ॥

अप्रगण्यः समप्रज्ञो निप्रहानुप्रहक्षमः ।

षडुर्गविजयन्यमोऽनुमो विगतविम्रहः ॥ २४ ॥

शुक्रशुक्रांशुकोत्कृष्टकर्मा विक्रवमानसः ।

वेद्वेदाङ्गविद्वादी वेदिताविदितागम: ॥ २५ ॥

<sup>1.</sup> वर्गादिको; 2. स्वच्छन्दचरितो

इष्टदोऽनिष्टसंहर्ता दृष्टादृष्टसुखावहः । रतोऽविरतमचीसु परं पुरमुरद्विषोः ॥ २६ ॥

शान्तो दान्तः शान्तमना नितान्तं कान्तविप्रहः । स्वदुःखकरणेनापि परं परसुखोद्यतः ॥ २७ ॥

ऊहापोहविद्व्ययो लोभमोहविवर्जित: । अज्ञानुकम्प्यविज्ञातज्ञानो ज्ञातपरेङ्गित: ॥ २८ ॥

निरंशसांशवित्सर्वसंशयच्छिद्संशय: । नयविद्विनयोपेतो विनीतो न चिरात्मवान् ॥ २८ ॥

व्याधिरप्रापितव्याधिः समाधिविधिसंयुतः। श्रुतिधीरोऽतिधीरश्च वीरो वाक्यविज्ञारदः॥ ३०॥

वर्गोपेतसमारम्भो गभीरो दम्भवर्जितः। आदर्श इव विद्यानां न तु दर्शनदूषकः॥ ३१॥

असौ मृग्यश्च दृश्यश्च सेव्यश्चाभीष्टिमिच्छता । शिष्यस्तदावर्जनकृदेहेन द्रविणेन च ॥ ३२ ॥

तस्य पादारिवन्दोत्थरजःपटस्रुषणः । स्नानमप्राप्य न प्राप्यं प्रायो बुद्धिमतेष्सितम् ॥ ३३ ॥ नित्यशः कायवाक्निचत्तैस्त्रिद्येकाब्दादिकावि । परिचर्यापरः शिष्यः स्यात्सुसंयतमानसः ॥ ३४ ॥

तं तथाविधमालक्ष्य सदावितथवादिनम् । मातृत: पितृत: शुद्धं बुद्धिमन्तमलोलुपम् ॥ ३५ ॥

अस्तेयवृत्तिमास्तिक्ययुक्तं मुक्तिकृतोद्यमम् । अकरमषं मृषाहीनमहीनद्रव्यमानसम् ॥ ३६ ॥

त्रह्मचर्यपरं नित्यं परिचर्यापरं गुरो: । अल्पाशनिद्रं पूजायामनल्पकृतकल्पनम् ॥ ३७ ॥

अधीतवेदं स्वाधीनमनाधिं व्याधिवर्जितम् । तरुणं करुणावासं परितोषकरं गुरो: ॥ ३८ ॥

सुवेषमेषणातीतममळं विमलाशयम् । सुप्रसन्नं प्रसन्नाङ्गं सदा संनिहितं गुरो: ॥ ३९॥

परोपकारनिरतं विरतं परदूषणे । मातृबद्गुरुपत्नीं च भ्रातृबत्तत्सुतानपि ॥ ४० ॥

स्मरन्तमस्मराबाधं स्मितोपेतमविस्मितम् । परिप्रहे परीक्ष्यैव शिष्यमेवंगुणं गुरुः ॥ ४१ ॥ अलसं मलसंक्वित्रं क्विष्टं क्विष्टान्ववायजम् । दम्भान्वितमगम्भीरं चण्डं पण्डितमानिनम् ॥ ४२ ॥

रागिणं रोगिणं भोगलालसं वालसंमतम् । रौद्रं दरिद्रं निद्रालुमाचूनं क्षुद्रचेष्टितम् ॥ ४३ ॥

नृशंसमन्धं विधरं पङ्कुं व्यङ्गममङ्गलम् । अतिदीर्घमतिः हस्वमतिस्थलकृशास्मकम् ॥ ४४ ॥

आदित्सुं कुत्सितं वत्सं बीभत्सं मत्सरात्मकम् । परदारपरं भीकं दाक्णं वैरिणं सताम् ॥ ४५ ॥

छुच्धं त्वल्रव्धवैदग्ध्यं स्तव्धं छुठ्धकवान्धवम् । सुखिनं सुखरं दुर्गे दुर्मुखं मूकमानसम् ॥ ४६ ॥

प्रसम्बद्धम् व्ययेहमप्रगण्यं दुरासनाम् । प्रष्टव्यकं तमःस्पृष्टं क्षिष्टामेष्टापहं नृणाम् ॥ ४७ ॥

स्वार्थकुरुं प्रसक्तार्थं निरर्थारम्भणं शठम् । ईदृग्विधं गुरुः शिष्यं न गृह्वीयात्कथंचन ॥ ४८ ॥

यदि गृह्णाति तद्दोष: प्रायो गुरुमि स्पृशेत् । मन्त्रिदोषो यथा राज्ञि पत्यौ जायाकृतो यथा ॥ ४९ ॥ तथा शिष्यकृतो दोषो गुरुमेति न संशयः। स्रोहाद्वा छोभतो वापि यो न गृह्वाति दीक्षया॥ ५०॥

तिस्मन्गुरौ सिशिष्ये तु देवताशाप आपतेत्।
मधुद्विषि महादेवे मातापित्रोर्महीभृति।
भक्तिर्या सा पदाम्भोजे कार्या निजगुरौ सदा॥ ५१॥

छायाज्ञापादुकोपानइण्डांश्च शयनासने । यानं मनोगतं चान्यदन्तेवासी न छङ्घयेत् ॥ ५२ ॥

व्याख्याविवादः स्वातन्त्र्यकामिता <sup>1</sup>काम्यजृम्भिता । निद्राकुतर्ककोधांश्च त्यजेद्गुरुगृहे सदा ॥ ५३ ॥

अग्राम्यधर्मे विण्मूत्रसर्गनिष्ठीवनादिकम् । परित्यजेत्परिज्ञाता वर्मि च गुरुमन्दिरे ॥ ५४ ॥

प्राम्योक्तीरनृतं निन्दामृणं च वसुविक्रयम् । परित्यजेद्गुरौ तस्य सपल्त्यैश्च समागमम् ॥ ५५ ॥

इष्टं वानिष्टमादिष्टं गुरुणा यत्तु गुर्विपि । त्वरया परया कुर्योद्धिया सम्यगजिह्यया ॥ ५६ ॥

<sup>1.</sup> कार्य ०

कर्मणा मनसा वाचा सदा भक्तियुजा गुरुम् । निर्व्याजं पुजयेच्छिष्यो निजकार्यप्रसिद्धये ॥ ५७ ॥

होकोद्वेगकरी या च या च कर्मनिकृन्तनी। स्थित्युच्छेदकरी या च तां गिरं नैव भाषयेत्॥ ५८॥

रम्यमप्युड्ज्वलमपि मनसोऽपि समीप्सितम् । लोकविद्वेषणं वेषं न गृह्वीयात्कदाचन ॥ ५१ ॥

इत्याचारपर: सम्यगाचार्य यः समर्चयेत् । कृतकृत्यः स वै शिष्यः परत्रेह च नन्दति ॥ ६० ॥

देवानृषीनिप पितृनितथींस्तथामिं नित्योद्यतेन मनसा दिनशोऽर्चयेद्यः । इष्टानवाप्य सकलानिह भोगजाता-न्प्रेत्य प्रयाति परमं पदमादिपुंसः ॥ ६१ ॥

इत्थं मूलप्रकृत्यक्षराविक्वतिलिपित्रातजातप्रहर्कः क्षेत्राद्याबद्धभूतेन्द्रियगुणरविचन्द्राग्निसंप्रोतरूपैः । मन्त्रैस्तदेवताभिर्मुनिभिरपि जपध्यानहोमार्चनाभि-स्तन्त्रेऽस्मिन्यन्त्रभेदैरपि कमलज ते दर्शितोऽयं प्रपश्चः ॥ त्रयास्त्रेशः पटलः ।

यदाश्रया विप्रकृतिप्रभावतो विभिन्नतारांशसमुत्थितौजसः । जगन्ति पुष्णन्ति रवीन्दुवह्नयो नमोऽन्तु तस्मै परिपूर्णतेजसे ॥ ६३ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रपञ्चसारे त्रयस्त्रिशः पटलः ॥

पपश्चसारः संपूर्णः ॥



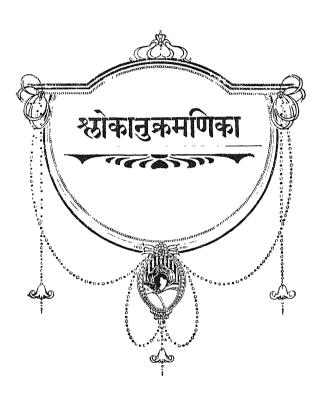

\*P 11. 14

## ॥ श्रीः ॥

## ॥ श्लोकानुक्रमणिका ॥

|                       | <b>विद्यम्</b> |                        | विष्ठम् |
|-----------------------|----------------|------------------------|---------|
| अ                     |                | अभीन्दुयोग ०           | १२८     |
| अं स्यादात्मा         | 930            | अझीषोमात्मकमरि०        | ३६५     |
| अकचटतपयाद्यैः         | 9              | अग्न्यश्व्युमा सविद्या | ४७      |
| अकारप्रभवा ब्रह्म०    | २८             | अग्न्यादिकमपि          | ३२८     |
| अकारेकारयो०           | ३ ३            | अग्रगण्य:              | ५०५     |
| अक्लीबद्वादशा०        | ३१३            | अग्राम्यधर्मे          | ५०९     |
| अक्षतकुशयव ०          | २१८            | अग्राश्रावामोदः        | २४९     |
| अक्षरं नाम किं नाथ    | ₹              | अग्रेऽथ बिल्वम०        | २४९     |
| अक्षरपादात्रिष्टु०    | ४६०            | अग्रे समग्रबल०         | ३६८     |
| अक्षरलक्षचतुष्कं      | ३८४            | अङ्गं स्वेदवदभ्यन्त०   | २०      |
| अक्षरलक्षजपान्ते      | 996            | अङ्गबाणावृतेरूध्वी     | २६८     |
| अक्षिनासास्यकर्ण ०    | १६             | अङ्गमन्त्राः ऋमा०      | ७६      |
| अक्षोभ्यासत्यवादिन्यौ | 980            | अङ्गमन्त्रैस्ततो       | ७७      |
| अमिं प्रज्विलतं       | ७५             | अङ्गानि पूर्वे         | २९९     |
| अग्निः पूर्वा च       | ५२             | अङ्गान्यादौ            | ૮૬      |

|                             | पृष्ठम् |                     | वि <b>ड</b> र्म |
|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|
| अङ्गारावजवृश्चिकौ           | ४२      | अचलात्मजा           | १२३             |
| अङ्गावृतेरनु च              | ३९७     | अच्छस्वच्छारविन्द ० | ४४९             |
| अङ्गारेाडुजाचैः             | २७२     | अच्छांशुकाभरण०      | ४६१             |
| अङ्कलोत्सेधविस्ताराः        | ६ १     | अच्छाभः स्वच्छ०     | ११२             |
| अङ्जल्यग्रससंघि०            | ४६१     | अच्युतकामिनि०       | ३१६             |
| अङ्गष्टगुरुफजङ्गासु         | ४२८     | अजकलाप्रथमा०        | २६४             |
| अङ्गुष्ठसंधि०               | ४६९     | अज प्रसीद           | ३१८             |
| अङ्गैः प्रथमावरणं ग्रहै॰    | २२५     | अजाद्रीगुहाब्जा०    | १५६             |
| अङ्गैः प्रथमावरणं मूर्ति०   | ३०३     | अजाघोक्षज ०         | १५३             |
| अङ्गैः प्रथमावृतिरापि पक्षी | ३४९     | अजेशशर्वसोमे ०      | <b>३</b> १      |
| अङ्गै: प्रथमानृतिरपि        |         | अणोरणीयसी           | X               |
| पूज्या                      | ३२६     | अतिदुःसहमन्मथ०      | ११२             |
| अङ्गै: प्रथमावृतिरपि        |         | अत्र पीटं यजे०      | ४२९             |
| मूर्ति •                    | 9 & 9   | अत्र याः पञ्च       | ६९              |
| अङ्गैः शक्तिभिराभि०         | १९२     | अत्राकारहकारा०      | ९२              |
| अङ्गैः समातृभि०             | ४१४     | अत्राच्यों मधुसूदन० | ३१३             |
| अङ्गैः स्यादावृतिः          | १९६     | अत्रापि चेतनायातो   | 98              |
| अङ्गैरष्टभिरहिपै ०          | ४६२     | अत्रिः क्षिणा       | ३९२             |
| अङ्गैराद्यार्काद्यैः        | ४५०     | अत्रिमीनश्च         | ३१              |
| अङ्गेर्लक्ष्मीइरि॰          | 994     | अत्रोत्तरस्यां      | १३४             |
| अङ्गेर्दुतवह                | २४१     | अथ कथयामि           | ३३७             |

|                            | वृष्ठम् |                       | पृष्ठम् |
|----------------------------|---------|-----------------------|---------|
| अथ कथायिष्ये               | २१५     | अथ प्रवक्ष्ये विधिव०  | ४९      |
| अथ कृतपुष्पाञ्जलिरपि       | २१९     | अथ मन्मथमन्त्र०       | २६४     |
| अथ ऋद्धमहावीर०             | २९३     | अथ यन्त्रविरचना०      | ४८२     |
| अथ गजिलप्सु०               | २५४     | अथ रमाभुवनेशि॰        | १७४     |
| अथ गौरि रुद्रदियते         | १५०     | अथ लवणमनुं            | ४६५     |
| अथ चन्द्रमनुं              | २३२     | अथ वक्ष्यामि दुर्गाया | 984     |
| अथ तु हविष्यप्राशी         | १३७     | अथ वक्ष्यामि विद्या०  | ४२८     |
| अथ द्वितीयाक्षरतो०         | ३०२     | अथ वक्ष्ये संप्रहतो   | १४३     |
| अथ पदुरवमुख्य ॰            | ८१      | अथ वदाम्यजपा०         | २२०     |
| अथ परराष्ट्रजयेच्छो        | ३५५     | अथ वा कुसुमै०         | ३७७     |
| अथ पापकृतां                | २१      | अथ वा त्रिवलय०        | २८५     |
| अथ पुनरभिवक्ष्ये           | २९२     | अथ वा दशमूल०          | ६७      |
| अथ पुनरमु०                 | ४३५     | अथ वादिबीजमी          | २८६     |
| अथ पुनराचम्य               | ६३      | अथ वा दिशि कुण्ड०     | ७       |
| अथ पुरुषार्थ०              | १७९     | अथ वा पञ्चगव्यो०      | ४३३     |
| अथ प्रणवसंज्ञकं            | २७६     | अथ वा बिन्दुं         | २८५     |
| अथ प्रवस्यते मन्त्रो       | ३९२     | अथ वामलक०             | ४०२     |
| अथ प्रवक्ष्यामि च          | ३०५     | अथ वा योगोपेताः       | २८७     |
| अथ प्रवक्ष्यामि नृसिंह०    | ३४७     | अथ वारिदरगदा०         | २०९     |
| अथ प्रवक्ष्यामि सुदर्शनस्य | र ३२३   | अथ वारुणानि           | ६२      |
| अथ प्रवक्ष्यामि सुदु०      | 900     | अथ वा लवणैः           | ४७३     |

|                      | वृष्ठम् |                      | पृष्ठम्    |
|----------------------|---------|----------------------|------------|
| अथ वा शक्तिस्वस्तिक० | २३८     | अथाभिषास्यामि        | ३७५        |
| अथ वा शोषण०          | २८१     | अथाभिवक्ष्ये महितस्य | ४४८        |
| अथ वा षट्कोणावृत०    | ७४      | अथाभिवक्ष्ये सकल०    | १२७        |
| अथ वा षोडश           | ४०६     | अथास्य हृदये         | ४७४        |
| अथ वा सघृतैरन्नैः    | २३०     | अथाहृतं षड्रसं       | १९         |
| अथ वा सप्ताभि०       | ४०३     | अथोच्यते द्वादश०     | ३२१        |
| अथ वा साध्यप्राणा०   | ४८०     | अयोच्यते श्रीकर०     | ३३४        |
| अथ व्यवस्थिते त्वेवं | १६      | अथोभयात्मका          | २६         |
| अथ व्यवस्थिते त्वेव० | ३७      | अथो हिताय            | <b>५०५</b> |
| अथ थ्रियो मन्त्र०    | १५९     | अधीतवेदं             | ५०७        |
| अथ संग्रहेण          | २४६     | अघो गुह्यादभेदः      | ४६९        |
| अथ संतानसंसिद्धि ०   | ५०१     | अघोभागस्तु           | ४७१        |
| अथ संप्रति           | ३६२     | अनङ्गरूपा            | २६५        |
| अथ सजपहुताद्यो       | ४०५     | अनङ्गशिशिरा०         | २६६        |
| अथ स्वमुत्तारियतु०   | २२      | अनङ्गानङ्गमदना       | १४७        |
| अथ हितविधये          | 900     | अनन्तब्रह्मपर्यन्तै: | १६६        |
| अथाक्षराणामधि •      | ८४      | अनन्तभोगे            | २          |
| अथाखिलार्था०         | ४१६     | अनन्तसूक्ष्मौ च      | ३७९        |
| अथाशिमन्त्रा ०       | २३५     | अनयैव च पूर्वसेवया   | १६२        |
| अथानया               | 90      | अनयैव जपाभिषेक०      | 999        |
| अथाभवन्त्रहा०        | १       | अनुदिनमघशान्त्यै     | ४५६        |

|                     | 489       |                        |             |
|---------------------|-----------|------------------------|-------------|
|                     | पृष्ठम् । |                        | पृष्ठम्     |
| अनुदिनमनुलिम्पे ०   | ९९        | अन्त्यतुरीय ०          | • ३२३       |
| अनुदिनममुना         | १०३       | अन्त्यशवर्गान्त्यासे   | १०२         |
| अनुदिनमष्टशतं       | ४१४       | अन्त्यावूष्मस्वमू०     | . १२८       |
| अनुदिनमर्चियतव्यः   | २१९       | अन्त्याश्वीन्द्रकीदिति | ४३४         |
| अनुदिनमर्चयितव्यो   | २५१       | अन्त्यासनोत्थ०         | २५९         |
| अर्नुादनमादित्य०    | ३३६       | अन्त्येऽवशिष्ठ०        | ३४४         |
| अनुमन्त्रितश्च      | १८६       | अन्नं मय्यह्यन्नं      | ४९४         |
| अनुरागो विसवादो     | १६६       | अन्नघृताभ्यां          | १६९         |
| अनुलामजपे०          | ४३३       | अन्यस्मिन्भवने         | ५ ३         |
| अनुलोमविलोमगतैः     | १४९       | अन्या च वासवाद्यैः     | ३८७         |
| अनुलोमविलोममन्त्र०  | 998       | अन्या धमन्यो           | 92          |
| अनुलोमविलोमगैश्च    | ३६५       | अन्वह्मन्वह् ०         | २६२         |
| अनुष्टुबन्त्ये      | १६७       | अपत्रपो युवा           | २६८         |
| अनेन ज्वलितं        | ७५        | अपथ्यभाजा०             | २०          |
| अन्तः पादप्रतीपे    | ४३३       | अपमृत्युरोग०           | २८५         |
| अन्तराग्निश्रियोः   | 980       | अपरकराभय०              | <b>२</b> २६ |
| अन्तराथ पुनरा०      | २११       | अपाङ्गभ्रूविलासौ       | २६८         |
| अन्तरान्तर्बहिश्चैव | ٧         | अप्थव्यक्तं प्रलपति    | २३          |
| अन्तरा योजये०       | ३६४       | अभवत्पुरा <b>थ</b>     | ५०          |
| अन्तर्वाहर्विभागेन  | ४१        | अभिध्येयं              | ४१८         |
| अन्त्यं बीजमथेन्दु• | 999       | अभिनवै:                | २७१         |

|                     | पृष्ठम् |                         | वृष्ठम् |
|---------------------|---------|-------------------------|---------|
| अभिषिच्य गुरुः      | २९८     | अयुतं तिलैर्वनोत्यै     | २०२     |
| अभिषिच्य यन्त्र०    | ३१८     | अयुतं नियतो             | ४६७     |
| अभीष्टदायी          | २७१     | अयुतं प्रजपेच           | ४९७     |
| अभ्यर्च्य पीटं      | १४१     | अयुतं प्रजपेन्जु॰       | ४९१     |
| अभ्यर्च्य पूर्व०    | ३६६     | अयुतं प्रजपेन्म०        | २३३     |
| अभ्यर्च्य वैष्णव०   | २७७     | अयुतद्वितया०            | २७२     |
| अमलकमलसंखः          | २३२     | अरिदेरकुपाण ०           | २०१     |
| अमलकमलसंस्था        | 996     | अरिदरगदाब्जहस्ताः       | ३०१     |
| अमलकमलाधि०          | १२३     | अरिदरगदाब्जहस्ता        | १३५     |
| अमुना विधिना कृता०  | 999     | अरिशङ्ककुपाणखेटबाणा०    | १९९     |
| अमुना विधिना महेरा० | ३८०     | अरिशङ्खकुपाणखेटसंज्ञा ० | ३३९     |
| अमुना विधिना हुता०  | २२८     | अरुणकनकवर्ण             | २२०     |
| अमुमेव मनुं         | ३८९     | अरुणकमलसंस्था           | १६८     |
| अमृतमयजला०          | २१९     | अरुणतरवसन ०             | २६७     |
| अमृतावटतिल०         | ४०२     | अरुणमरुणवासो            | २६५     |
| अमृतोद्भवो          | २६७     | अरुणसरोरह०              | २२४     |
| अम्बिका ह्वादिनी    | १४६     | अरुणा शिखिदीर्घ०        | २२४     |
| अम्बुयोन्यग्निपवन०  | 90      | अरुणोत्पलैश्च           | १८६     |
| अम्भस्युरोजद्वयसे   | १६२     | अरुणोऽरुणपङ्कज ७        | ४६६     |
| अयथाप्रतिपत्ति ०    | ९७      | अरुणोऽरुणपङ्कजे         | २२९     |
| अयुतं जपेन्मनुमिमं  | ४९८     | अरुणैः पुनरूत्रलैः      | २४३     |

|                         | श्लोकानुक्रमणिका । |                     |              |
|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
|                         | पृष्ठम्            |                     | वृष्ठम्      |
| अरुणैश्चन्दन ०          | ° ८३               | अलसं मलसंक्रिनं     | ५०८          |
| अर्काद्वजाङ्गिप०        | २२७                | अलिकांसपार्श्व०     | १३१          |
| अर्कस्यन्दन०            | ४४१                | अवगम्यानुरूपाणि     | ६०           |
| अर्कानलोज्ज्वल <b>०</b> | ३६८                | अवनिजलानल०          | २८९          |
| अर्काभस्तेजसासौ         | 3 8 6              | अवनिपशुपुत्र०       | ३ <b>१</b> ६ |
| अर्केऽजस्थे             | ४४६                | अवाद्युखी सा        | 12           |
| अर्केन्दुधराणि ०        | ४५०                | अवामनासा ०          | ४७५          |
| अर्केन्दुवह्नि ०        | ३७१                | अन्यक्तमहदहंकृति ०  | 9,           |
| अर्कैर्मन्त्री          | २१४                | अव्यक्तात्कपर्द ०   | ४१३          |
| अर्कोघाभं               | २९३                | अन्यक्तादन्त ०      | ૭            |
| अर्घिपाद्याचमन०         | 90                 | अव्याद्धास्कर       | ३२५          |
| अर्चीयत्वा              | ४७१                | अन्यान्निर्न्याज ०  | ३५७          |
| अर्चयेदङ्गमूर्तीश्च     | २३९                | अव्यान्मीलत्कलाप०   | २७२          |
| अर्चयेदिक्षु            | ४३०                | अशोकोद्भव०          | ७१           |
| अर्चा कार्या            | 800                | अश्मपातादिका        | ३७४          |
| अर्चा हम्बत्रय०         | १९६                | अश्रेः पार्श्वीत्थ० | ५ १          |
| अर्थिभ्योऽर्थ०          | ५०१                | अश्वत्थचूत ०        | ६९           |
| अर्धपदाद्यन्तासु        | ५१                 | अश्वत्थविप्रा •     | 936          |
| अर्धैकद्वित्तिसंख्या ०  | ३ ३                | अश्वत्थोदुम्बरजाः   | ९६           |
| अलंकारा तथा             | 969                | <b>अश्वारूढा</b>    | ४९९          |
| अलदलनिशा०               | ४८५                | अश्वियमानलघाता      | ४५           |

## प्रपञ्चसारे

|                      | पृष्ठम् |                          | विवस     |
|----------------------|---------|--------------------------|----------|
| अश्वेभाजभुजङ्ग       | ४५      | अष्टोर्ध्वशतं मन्त्री    | ३४२      |
| अश्वोदरजसंज्ञश्च     | હ દ     | अष्टोर्ध्वशत हविषा       | २४२      |
| अष्टत्रिशस्प्रभेदेन  | ६८      | असंशयतरं                 | २३४      |
| अष्टपत्रगुण०         | ३७७     | असकलशशि ०                | ४९१      |
| अष्टपत्रमथ           | ३३९     | असिखेटक ०                | २०६      |
| अष्टप्रकृत्यात्मकश्च | २९५     | आंसतच <u>तु</u> र्दश्यां | २०५      |
| अष्टभिः सप्तभिः      | ४६१     | असिताङ्गाख्यो            | 999      |
| अष्टभिरतै ०          | २६२     | असुत्रसादिकौ             | ६४       |
| अष्टसाहस्र०          | १९५     | असौ मृग्यश्च             | ५०६      |
| अष्टसु गूलेषु        | ३४४     | अस्तेयवृत्ति ०           | لبره ربي |
| अष्टहरिविधृत०        | १८२     | अस्त्रमन्त्रप्रबद्धाशो   | २९४      |
| अष्टाक्षराक्षर०      | ३०४     | असृष्टकुं गोमय०          | २१३      |
| अष्टाक्षराक्षरा०     | ३००     | अस्य तु वेदादित्वा०      | २८४      |
| अष्टाक्षराङ्गै०      | २९७     | अस्य यन्त्रमभिलिख्य      | ३५९      |
| अष्टाक्षरान्तरित ०   | ३३३     | अस्याक्षराण्यमूनि        | ३८४      |
| अष्टाक्षरेण          | २९३     | अस्यास्तु रजसा           | 80       |
| अष्टाक्षरोक्त०       | ८९      | अस्या विकारा             | ४१       |
| अष्टार्णचक्र०        | ०७६     | अस्यैकश्रङ्गो            | ३३७      |
| अष्टाशात्तार्गला०    | १४८     | अहं वैश्वानरो            | 908      |
| अष्टोत्तरं शतमथा     | २४२     | अहरहरष्टशतं              | ४१५      |
| अष्टोत्तरशतजप्तं     | २०४     | आहिमूषिक ०               | २११      |
|                      |         |                          |          |

|                    | ऋोकानुक     | ५२३                  |         |
|--------------------|-------------|----------------------|---------|
|                    | वृष्ठम्     |                      | वृष्ठम् |
| अहिराद्यधर०        | ४०५         | आदित्यं रविभान्      | २२९     |
| अहोरार्लामनेन्दु ० | 9 3         | आदित्याभिमुखो ज॰     | 900     |
| आ                  |             | आदित्याभिमुखो भूत्वा | ४२१     |
| आकृतिं स्वेन भावेन | ३८          | आदित्सु कुत्सितं     | ५०८     |
| आकृष्टानां         | ४८०         | आदीनामिति            | ३ ३     |
| आख्यां मध्यगता०    | १८७         | आदौ तारं विलिखतु     | ४०१     |
| आख्यां मध्ये       | 929         | आदौ तारः प्रकृति०    | ४१७     |
| आज्यतिलराज्य ०     | २०७         | आदौ विधानेषु         | ३०९     |
| आज्याक्तैर्जुहुया० | ३३१         | आद्यन्तप्रणवग०       | १२१     |
| आज्यापामार्ग०      | ३९७         | आद्यन्तस्वरपट्कस्य   | २६      |
| आज्येनाष्ट्रसहस्रं | <b>४</b> ४४ | आद्यस्वरः समेतो०     | २७६     |

आद्या: पञ्चाक्षर०

आद्या मिथुनै०

आद्यं सूक्तत्रये

आद्यैरावीतवीजं

आचैर्भेषाह्वयो

आद्यैस्त्रिभेदै०

आर्द्रोग्जुको ०

आघाय बाणे

आधाय वैश्वानरमत्र

२७८ आर्द्रो प्रज्ञा

४३२

२५२

980

933

४१

98

४४१

849

२१२

२५५

२४३

२३७

909

६३

४२३

२६९

२१२

७२

१४५

आख्यां मध्ये आज्यतिलराज्य ० आज्याक्तैर्जुहुया ० आज्यापामार्ग० आज्येनाष्ट्रसहस्रं आर्बरयुतं

आज्यैरष्टोर्ध्वशतं

अताम्राकीयुताभां

आत्मन्यधश्ची ०

आत्मानं मदनं

आत्मानमार्यो

आत्मान्तरात्म ०

आदावज्ञावरणं स०

आदावङ्गावरणमनु०

आत्मनो देवताभाव०

|                     | <b>ट्र</b> ष्टम् |                     | पृष्ठ <b>म्</b> |
|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| आधाय वैश्वानरमादरेण | ४४१              | आराध्य चैवं         | ३३५             |
| आधारहद्भदन०         | २९४              | आर्केः समित्सहस्रैः | २०३             |
| आधारोद्यच्छक्ति ०   | 66               | आर्तवात्परमं बीज ०  | 99              |
| आनन्दः कर्दमश्चैव   | १६७              | आर्या दुर्गा        | २०१             |
| आनित्यसमिद्धोमा०    | २०६              | आलिख्य वीरपट्टे     | ४८७             |
| आपो हि ष्ठा         | ४२१              | आलिख्यात्कर्णिका०   | २६६             |
| आप्यायितोऽमिना      | ४०१              | आलिङ्गेदग्नि०       | २७०             |
| आप्यायिनी           | ३९०              | आलोड्य गुड०         | ४६८             |
| आबद्धरतमकुटां       | १७५              | आवाह्य विघ्नेश्वर०  | २५५             |
| आभाष्य चटप्रचटौ     | ३९४              | आवाह्य सम्यक्कलशे   | 989             |
| आभिः सर्वाभि०       | ४३४              | आवाह्य हार्लेखिक०   | २१७             |
| आभ्यामश्चयुगे०      | ४३               | आवृतिः कथिता        | ४२५             |
| आयामि बुद्धदाकारं   | 99               | आवृतिरङ्गैराद्या    | ३८९             |
| आयुष्कामः स्वकं     | ४५               | आवृतिराद्या मूर्ति० | ३८५             |
| अरक्तैस्तरणि०       | ३६०              | आशान्तिद्वय ०       | २६५             |
| आरण्यको             | १९८              | आसनस्वागते          | 00              |
| आरम्य कर्म०         | ४६७              | आसीनः पश्चिमे       | २३४             |
| आरभ्यादिज्वलनं      | ४०७              | आहाराद्रसज          | 98              |
| आरम्भे मानुषाणि     | ४३४              | इ                   |                 |
| आराध्य च विसुज्या०  | ३७०              | इक्षुशकलै:          | १८५             |
| आराध्य चाष्टोर्ध्व० | ३४१              | इक्षोः सितैश्च      | ४६२             |

| ऋांकानुक्रमाणका ।            |                         |                           | ५२५     |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
|                              | पृष्ठम्                 |                           | पृष्ठम् |
| इच्छत्रोदिति                 | <sub>टुड</sub> ्र<br>२२ | इति परमरहस्यं             | ४२७     |
| इच्छादानार्थकौ               | ६३                      | इति परिपूज्य च            | २२१     |
| इतः पूर्वे प्राणबुद्धि ०     | ७९                      | इति परिपूज्य <b>महेशं</b> | ४५,१    |
| इति कृतकलशो०                 | १५१                     | इति पृष्ठः परं            | ₹       |
| इति कृतदलसुवि०               | १५०                     | इति मदनयोग०               | २६९     |
| इति कृतदीक्षः                | ३५८                     | इति मन्त्रजपा०            | १६४     |
| इति कृतयन्त्र ०              | ४०१                     | इति मातृकाविभेदा०         | १२२     |
| इति ऋमाप्त्या                | 999                     | इति यन्त्रक्लप्त०         | २६७     |
| इति चण्डमन्त्र०              | ४१५                     | इति योगमार्ग              | २९०     |
| इति जगदनुषक्तां              | १०५                     | इति लवणमनो०               | ४७३     |
| इति जपहुतपूजातर्पणै॰         | २६३                     | इति विन्यस्त•             | ४२९     |
| इति जपहुतपूजाध्यान०          | ३९०                     | इति विरचित०               | ३५८     |
| इति जपहुतार्चनाद्यै:         | म-                      | इति शताक्षर०              | ४५६     |
| न्त्रेण                      | २५३                     | इति संलीन०                | ४०      |
| इति जपहुतार्चनाद्यैः         | <b>H</b> -              | इति सिद्धमनु०             | 999     |
| न्त्रो०                      | 800                     | इति सोममन्त्र॰            | २३५     |
| इति जपहुतार्चनाद्यैर्मन्त्री | २९ <b>९</b>             | इति इवनजपा०               | ३२०     |
| इति तव सषडङ्ग०               | 904                     | इति हृक्षेखा॰             | 946     |
| इति दीक्षितविहित०            | २९६                     | इतीरितानामपि              | ५२      |
| इति निगदितक्ऌप्त्या          | 990                     | इतीरिता लोक०              | १९३     |
| इति निगदितो                  | १२२                     | इतीरिताश्चारु०            | ३०७     |

## प्रपश्चसारे

|                          | पृष्ठम्    |                                | पृष्ठम् |
|--------------------------|------------|--------------------------------|---------|
| इतीरिता सकल०             | १०६        | इन्द्रियतारसमेतं               | ३८१     |
| इतीह दिनकृन्मनुं         | २३१        | इयमेवावृतिराधिका               | ३०१     |
| इत्थं जपार्चना०          | २०१        | इष्टं वानिष्टं वा              | ५०९     |
| इत्थंभूतः स              | २१         | इष्टतोऽनिष्टसंइर्ता            | ५० ६    |
| इत्थं मन्त्री            | २७८        | इष्टाय दीयते                   | २३५     |
| इत्थं मूलप्रकृत्यक्षर०   | ५१०        | इष्ट्वा दिनेशमथ                | २१८     |
| इत्यजपामन्त्रविधिः       | २२३        | इष्ट्रा यथोक्तमिति             | १४७     |
| इत्याचारपर:              | ५१०        | इ                              |         |
| इत्यादिदोषदुष्टा०        | ५०१        | ईकारस्य                        | ३७      |
| इत्यादि वाणिनीभि०        | १८५        | ईहरां गणपं                     | २५९     |
| इत्युक्तविधिचतुष्के      | ३००        | ईट्हां यन्त्र०                 | ४३१     |
| इत्येवं प्रणवविधिः       | २९१        | ईशामिनिऋति ०                   | 988     |
| इत्येवं प्रणिगदितो       | ३४५        | ईशानस्तत्पुरुषो ०              | ३७६     |
| इत्येवं हुत्विधि०        | १०२        | ईशानाख्य: स                    | ५२      |
| <b>इन्दु</b> कलाकंलितो ० | 999        | ईशानादीन्मन्त्र ०              | ३७६     |
| इन्दुद् <u>व</u> योदित०  | ें २२२     | ईशे ईश्वरि                     | ४७०     |
| <b>इन्द्र</b> िशयम ०     | ७३         | ईशो <b>ऽ</b> नुष्टुब्सूरी      | ३८१     |
| इन्द्राग्निरक्षो०        | १३९        | ਂ <b>ਤ</b>                     |         |
| इन्द्राणी कौमारिका       | <b>३११</b> | उकारयोगां <del>त्तस्य</del> ैव | ३४      |
| इन्द्राणी चैव            | १४६        | उक्तानां दारवीं                | ४६८     |
| इन्द्राद्यसाद्वहिश्च     | २९८        | उत्तैः किंमत्र                 | ३५७.    |

| श्लोकानुकमणिका । |                          | ५२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वृष्ठम्          | ,                        | पृष्ठम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ४२०              | उपलिप्याथ                | ४६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३४७              | उपि्थते                  | ४७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २८४              | उभाभ्यां लभते            | ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३३               | उमा चण्डेश्वरो           | ३८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २८९              | उरः कुक्षिस्तनाद्यं      | 9 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २५४              | ऊ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १९७              | ऊदद्वादिलळा:             | ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४९८              | <b>ऊदोद्गादिलळाः</b>     | ४४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७१               | ऊर्ध्वे तु मरुता         | १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३५२              | ऊर्ध्वाधः क्रमतो         | ३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २४०              | ऊर्ध्वाधःप्रोत ॰         | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 99               | <b>क</b> र्ध्वाचस्तिर्य० | १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २११              | ऊर्ध्वादिमेखलासु         | २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४६१              | ऊर्ध्वेन्द्रयाम्य        | • १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २०१              | ऊष्मार्णाष्ट्राक्षरा     | ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २                | <b>ऊहापोह</b> िवद ०      | ५ ० ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १२९              | ऋ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ३४९              | ऋक् च तदाद्यादिः         | २८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 999              | ऋक्पञ्चकं                | ४६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 880              | ऋक् पञ्चमी               | ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 1861           | ऋक्षराश्यादियुतया        | ×8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 型                        | पृष्ठम् ४२० उपलिप्याथ ३४७ उपस्थिते २८४ उमाम्यां लभते ३३ उमा चण्डेश्वरो २८९ उरः कुक्षिस्तनाद्यं २५४ ऊ १९७ ऊदद्वादिलळाः ४९८ ऊदोद्वादिलळाः ७१ ऊर्ध्वं तु मस्ता ३५२ ऊर्धाधाः क्रमतो २४० ऊर्ध्वाधाः क्रमतो २४० उप्तिच्याः क्रमतो २४० उप्तिच्याः क्रमाणां हाञ्चरा २०१ उप्तिच्याः क्रमणोहिष्टरः १९९ उप्तिच्याः क्रमण्डमी |

|                   | पृष्ठम्     |                                | पृष्ठम् |
|-------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| ऋगियमृणमोचिनी     | ४६२         | ऋषिवर्णादिकौ                   | ६३      |
| ऋग्वारुणी         | ४६१         | ऋषिखु भार्गवः                  | ३३७     |
| ऋतवसुवरनर०        | २२१         | ऋष्यादिकाश्च                   | २६४     |
| ऋदिः समृद्धिः     | ३०          | ऋष्याद्याः पूर्वोक्ता मन्त्रे० | २३८     |
| ऋषिः प्रजापति •   | ३२१         | ऋष्याद्याः पूर्वोक्तास्त्रि-   | ४५४     |
| ऋषिदेवते          | २६०         | ऋष्याद्याः स्युः               | २४०     |
| ऋषिरपि गणका०      | २४६         | ऋष्याद्या ब्रह्म०              | २२०     |
| ऋषिरपि काश्यप     | ४०५         | ऌ                              |         |
| ऋषिरपि वराह       | १७६         | लृतवर्गलसानो ०                 | ३४      |
| ऋषिरपि संवनना     | ४५८         | ए                              |         |
| ऋषिरभिहितो        | <b>እ</b> ልረ | एकद्विकत्रिक०                  | 80      |
| ऋषिरस्य कहोला•    | ३९९         | एकपञ्चारादुदिष्टा              | ३०      |
| ऋषिरस्य मनोः      | २९३         | एकमपि नालिकेरं                 | २६१     |
| ऋषिरस्य वामदेवः   | ३७५         | एकह।सादन्य•                    | ५०४     |
| ऋषिरस्याघोरा०     | 388         | एकाग्रचित्तो                   | ३२७     |
| ऋषिरस्याज ०       | २१५         | एकादशांश ०                     | ४७१     |
| ऋषिरस्याहि ०      | ३२४         | एकादशार्धकणिकां                | 900     |
| ऋषिगुंस्त्वा ०    | ६३          | <b>एकारादिविसर्गान्तं</b>      | ३७      |
| ऋषिदीर्घतमा०      | २१०         | एकीकृत्य समस्त०                | २२०     |
| ऋषिर्भृगुच्छन्दसि | १५९         | एकेन पूरियत्वा                 | ४३०     |
| ऋषिस्तु नारदो     | २७२         | एकैकं त्रित्रिशतं              | 900     |

|                          | ऋोकानुत्र       | ५२९                  |         |
|--------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|                          | पृष्ठ <b>म्</b> |                      | पृष्ठम् |
| एकैकं त्रिसहस्र          | ४२६             | एवं करोति            | 990     |
| एकैकान्तरिता ०           | १३९             | एवं काले             | ३४०     |
| एकैकेषु दलेषु            | १४९             | एवं कृतेन            | ४७२     |
| एतत्तु वेदसारस्य         | ४२०             | एवं कृत्वा तु        | ४२४     |
| एतत्रयं त्रिशः           | ४२३             | एवं जपहुतार्चाभिः    | ४१४     |
| एतां साध्यर्क्षवृक्षेण   | ४६७             | एवं देवं             | ૨૭५     |
| एता द्विषट्              | १४१             | एवं प्रोक्तैः प्रति० | ३३७     |
| एतानि केतोरमृता०         | १०१             | एव प्रोक्तैयोंगै०    | २९०     |
| एतावत्यस्तु              | ४३४             | एवं मृदुपल०          | ४४६     |
| एतेषां तारणात्तारः       | २३              | एवं राशौ तु          | ८०      |
| एतैः सहस्रद्वितया ०      | ९८              | एवं वर्णाविभेद०      | ९५      |
| एतैर्जुहोति              | ९६              | एवं विचिन्त्य        | २१०     |
| एदैतोः कर्कटो            | ४१              | एवं संग्रह०          | ४७      |
| एदैतोर्मृगशीर्षार्द्रे   | ४४              | एवं संपूज्य देवीं    | م نر م  |
| एनस्ताः प्रति०           | ४२१             | एवं संपूज्य पीठं     | १३२     |
| एभिविधेयाः               | ३१७             | एवं संबन्धसंसार०     | २२      |
| एभिविधानैर्धरणी          | ३१७             | एवं संसिद्ध ॰        | ४३९     |
| एभिर्विधानैर्भुवनेश्वरीं | १५३             | एवमभ्यर्चिते         | २९८     |
| एभिस्त्रिभिर्मनु०        | ४५४             | एवमादिकदोषा ०        | ५०२     |
| एभ्य एव तु               | ४३              | एवमेषा जगत्सूतिः     | ४०      |
| एभ्योऽमावास्यान्तां ०    | ४६              | एष सर्गः             | 9       |

|                       | वृष्ठम्    |                  | पृष्ठम् |
|-----------------------|------------|------------------|---------|
| एषां याग०             | ३१८        | कफात्मिकास्तु    | 99      |
| एषु प्राग्वारुणा०     | 46         | कमलोद्भवौषधिरसेव | . ८७    |
| एषु स्वरा             | २६         | कम्पः पुलकानन्दौ | २९०     |
| Ù                     |            | कम्बुग्रीवां     | २       |
| ऐक्षवजलनिधि०          | २४७        | करकमलविराज०      | ४६६     |
| ऐन्द्रं घृतेन         | १३२        | करचरणपार्श्व०    | ४९७     |
| एन्द्रीं समारम्य      | ३२४        | करणात्मसमायुक्तः | ९२      |
| ओ                     |            | करणेन्द्रियरस०   | ४९४     |
| ओंकारो गुणबीजं        | २८४        | करणोपेतै ०       | ९       |
| औ                     |            | करदेहमुखन्यासं   | ३८२     |
| औद्भिद: स्वेदजोऽण्डो  | 0 90       | करपादमुखादि०     | २७९     |
| क                     |            | करपुष्करधृत०     | २४८     |
| कंघराचिबुकास्येषु     | ४६९        | कराली विकराली च  | 904     |
| कचग्रहण इत्यस्मा०     | ६४         | करिकलभाः         | २५६     |
| कण्ठे केनावनद्धा०     | 880        | करेण तेनैव       | २२३     |
| कण्ठे भूमध्ये         | २८९        | कर्मणा मनसा      | ५१०     |
| कतस्तिष्यस्तथा        | <b>8</b> 8 | कर्षोन्मित च     | ३१७     |
| कथयामि मनो०           | ३८५        | कलाः कलानाद०     | 66      |
| कहगास्यकण्ठ <b>ः</b>  | ३९५        | कलावृतं चाहि०    | ३३२     |
| कनकविद्भर०            | ३८०        | कलायुतैः         | ५०३     |
| कनिष्ठान्ता <b>सु</b> | ६५         | कल्पादित्यमुख०   | १०३     |

| ऋोकानुक्रमाणिका ।        |                 |                               | <b>પ</b> રૂ શ |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
|                          | पृष्ठ <b>म्</b> |                               | वृष्ठम्       |
| कश्चित्कर्मप्रकारज्ञः    | १४              | कुर्यात्कलाभिराभि०            | 66            |
| कश्चित्तु भौतिक०         | १४              | कुर्यात्प्रयोगानापि           | २१४           |
| कश्रोत्रनयन०             | 996             | कुर्योत्प्राणप्रतिष्ठां       | ६९            |
| क्षतो सुवनं              | 88              | कुर्यादनेन                    | ३८६           |
| कह्नारपद्म०              | १७०             | कुसुमरस ०                     | ४४२           |
| कांसोऽस्मीत्यनया         | 909             | कुसुमास्त्रधिया               | २७०           |
| कात्पूर्वे इस०           | ४०७             | कुहूरिति च                    | 92            |
| काननवृत्त०               | ८५              | कूर्मादिभ्यां                 | १८०           |
| कामाद्या वसुदाः          | २८              | कुङा मध्यगताः                 | २७२           |
| कारस्करस्य पत्रै०        | २०४             | कृतं समस्तं                   | ६०            |
| कालाभ्राभः               | ३९५             | कृतसंदीक्षो मन्त्री ज०        | ४१३           |
| कालिकगलहु०               | 960             | कृतसंदीक्षो मन्त्री दिन०      | २२५           |
| कालीमाररमा ०             | 969             | कृताभिषेकदीक्षस्तु            | १९५           |
| कालेन भिद्यमानस्तु       | દ્              | कृते निवेद्ये                 | ७४            |
| कालेन भिन्नात्पूर्णात्मा | 90              | कृत्या नश्यति                 | ४४३           |
| कालेन यावता              | فو              | कृत्वा त्रिगुणिता०            | २९७           |
| काष्ठा तावत्कला          | ઘ્              | कृत्वा पिष्ठेन                | ४१४           |
| काष्मर्यदारुसमिघां       | ४५३             | कृत्वा मण्डलमष्ठ०             | २२७           |
| कुञ्चितकुन्तल ०          | १८१             | <b>कृ</b> त्वाविं             | ५०            |
| कुडुवं पोतलवणं           | ४६८             | कृत्वा समाप्य                 | ३९७           |
| कुरु कुर्विति            | ४९३             | कृत्वा स्थण्डिल <b>मङ्गणे</b> | ४४२           |

|                          | वृष्ठम्     |                     | वेब्रम् |
|--------------------------|-------------|---------------------|---------|
| कृत्वा स्थण्डिलमस्मि०    | २९६         | क्षान्तिः पुष्टिः   | ३८      |
| कृष्णं दग्धपुलाको        | ६१          | क्षीरद्वमत्वगभि०    | २४४     |
| कृष्णाभः                 | ४०८         | क्षुतऋत्क्रकलो      | 9 9     |
| कृष्णा शूलासिकरा         | ४३८         | क्षुरिकाकृपाण       | २१३     |
| कुसरं च वैष्णवेयं        | ५५          | क्षेत्रज्ञसंज्ञकममु | १०५     |
| केरोदसक <u>त</u> ुपिष्ठं | <b>પ</b> પ્ | क्षेत्रज्ञस्य       | 96      |
| -<br>केशवमेषादीनां       | ३०७         | श्लौमाम्बरपरिघाने   | १२४     |
| केशवादिप्रदिष्टानां      | २९५         | ख                   |         |
| केसरेष्वङ्गपूजा          | २३३         | खङ्गं सखङ्गाशिरसं   | २६७     |
| कोणद्रयार्घकोष्ठे        | ५१          | खण्डेष्वेकाशीतिषु   | १८९     |
| कोणमत्स्यस्थिता०         | ५८          | खण्डै: सुधालतोत्थैः | 994     |
| कोणोछसितसुधा०            | ४८२         | खण्डैश्च सप्तदिन    | २४३     |
| कोष्ठेषु घोडश            | १४९         | खदिरः कृष्णवंशौ     | ४५      |
| क्रमवृद्धौ परं           | 93          | खमपि सुषिरचिह०      | ৩       |
| क्रमाचकादि ०             | ३७३         | खरमञ्जरीसमुत्थं     | ३५९     |
| क्रमात्तारादि ०          | ४२१         | खरमञ्जर्याः         | ३३०     |
| क्रमादष्टायुघाः          | १९६         | खेटासिमुसल०         | ४६७     |
| क्रमेण तद्वर्णविकार०     | ३६३         | खेचरी मञ्जरी        | ३२      |
| क्लीबा मुखद्वयोपेता      | ४३४         | ग                   |         |
| कायैः पयोभूरुह०          | ३२६         | गजमृग…रोचनायुक्तैः  | 866     |
| क्षाद्यास्ते सप्तवर्गा   | 909         | गजमृग…रोचनोपेतैः    | १५२     |

|                       | श्लोकानुत्र | ज्माणिका ।                | ५३३     |
|-----------------------|-------------|---------------------------|---------|
|                       | पृष्ठम्     |                           | वृष्ठम् |
| गणकः स्याद्दषि        | २५७         | गुह्यादाचरणतलं            | २२४     |
| गणाधिपगणेशौ           | २५८         | ग्रहपरिमितमिष्ट्वा        | २२७     |
| गता वा बीजतामेष       | ३८          | गोमयविहिता ०              | २१३     |
| र्गादतं निजपाणितलं    | २२३         | गोमयेनोपलिप्येत           | ३७२     |
| गन्धपुष्पाक्षत०       | ७०          | गोमूत्रगोमयो०             | १३३     |
| गन्धादयो निवेद्यान्ता | ७०          | गोरोचनास्रतिल०            | २२६     |
| गर्भाघानादिका         | ७८          | गोसर्पिषा वा              | 90      |
| गव्याक्तैर्जुहुया०    | ३९८         | गौरी त्रैलोक्यविद्या      | ३२      |
| गव्येन शुद्धपयसा      | २३४         | गौरीन्दिरा                | ३०९     |
| गव्यैर्वा पञ्चभिः     | ४२४         | ग्न्याद्यं ज्ञानेन्द्रियं | ४३२     |
| गायत्रिवर्ण ०         | ४५४         | ग्रहणी नाम सा             | 99      |
| गायत्रीं न्यसतु       | 939         | ग्रामं गच्छन्नगर०         | २७४     |
| गायत्रीं प्रतिलोमतः   | १४४         | ग्राम्योत्कीरनृतं         | ५०९     |
| गायत्रीं शतमखजे       | १३४         | घ                         |         |
| गायत्रीं शिरसा        | ४२२         | घनवर्त्मकृष्ण             | १२७     |
| गुरवेऽप्यथ            | ५०४         | घृताव सिक्तै ०            | ३९६     |
| गुरुणा समनुगृहीतं     | ८२          | च                         |         |
| गुरुमपि परिपूज्य      | १५२         | चक्रं च चक्राङ्कः         | ३६६     |
| गुरोर्गरीय:           | ३१९         | चकं च चतुरश्रं            | ५९      |
| गुर्वाद्यास्तारादिका  | ८०          | चक्रदरखड्ग ०              | १९९     |
| गुह्यस्थितं           | 999         | चक्रमनुग्रहसंज्ञं         | १९०     |

|                                | पृष्ट <b>म्</b> |                        | पृष्ठम् |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| चक्रशङ्ख्यादा ०                | ३२६             | चन्दनकर्पूरागरु        | ६८      |
| चक्रसशङ्खगदा०                  | २९७             | चन्दनकुचन्दना          | ३२      |
| चक्रस्य नाभिसस्यं              | ३३१             | चन्दनागरुकर्पूर        | ७०      |
| चके चाष्टाष्टपदे               | 966             | चन्दनहींबरागरु०        | ६८      |
| चण्डचण्डाय                     | ४१३             | चन्द्रमसे च दिग्म्यश्च | ७९      |
| चतसृषु                         | ४८५             | चन्द्रमुख्यनिजायां     | २३४     |
| चतुःषष्ठयशे वा                 | १९०             | चरणाग्रसंधियु          | ४४९     |
| चतुरङ्गलजै:                    | १२०             | चरन्वने दुष्ट०         | ३५२     |
| चतुरङ्खलपरिमाणै                | ४०२             | चरस्थिरोभया०           | ४३      |
| -चतुरश्रमर्घश <b>शि०</b>       | ५ ६             | चराचरस्य जगतो          | ३८      |
| चतुरीयो विलोमेन                | २५७             | चामरमुकुरसमुद्गक ०     | १७५     |
| चतुर्थे च क्रमं                | ३७२             | चिट्यक्षरै:            | ४६५     |
| चतुर्थ्यो नालिकेरैस्तु         | २५९             | चित्तात्मैक्यधृतस्य    | २८०     |
| -चतुर्थामावृतौ                 | २६८             | चित्पिङ्गलपद ०         | ७४      |
| चतुर्भियादिमिः                 | ४१              | चिद्रूपा चिन्मया       | ३१४     |
| चतुर्भिश्च शिखावणैंः           | ३२१             | चिद्रूपात्सकल          | 909     |
| चतुर्भुजाश्रक्रशङ्ख ०          | २७८             | चिन्तारत्नाश्रिता०     | ४८४     |
| चतुर्वक्त्रयुक्ता              | م نو نو         | छ                      |         |
| -चतुर्विशतितत्त्वस्था <i>०</i> | २७              | छन्दश्च देवीजम०        | ४२२     |
| चत्वारिंशचतुः पूर्व            | २५९             | छन्दश्च देवीस्थानेषु   | ४२२     |
| चःवारि चत्वारिंशच              | ४३१             | छन्दरत्वनुष्टुप्       | ३७०     |
|                                |                 |                        |         |

|                        | ऋोकानुब | र्माणिका ।              | e 3 vg.      |
|------------------------|---------|-------------------------|--------------|
|                        | पृष्ठम् |                         | पृष्ठम्      |
| छान्तं मरुत्तुरीय०     | २०९     | जय चक्रगदापाणे          | ३१९          |
| छिन्नरहां समिघां       | ३५९     | जय पक्षिपति०            | ३१९          |
| ज                      |         | जय सुन्दर               | ३१९          |
| जटाबद्धचन्द्रा ०       | १५५     | जया दुर्गा प्रभा        | ३०           |
| जन्तु: षडङ्गी          | १६      | जरायुजस्तु              | ११           |
| जन्मर्क्षाणां          | ४०४     | जलजै: स्थलजै॰           | ६०           |
| जपः पूर्वोक्त०         | ४३३     | जाग्रत्स्व <b>प्त</b> ० | २८७.         |
| जपहुतपूजा              | १८३     | जातवेदो                 | ४७०          |
| जपाद्दशांशं            | १३७     | जातीपलाशकर०             | २४३          |
| जपावसाने               | १६०     | जान्वोरापाद ०           | ३३८          |
| जपेच्चतुर्विशति ०      | 949     | जान्वोरासक्त            | ३४८          |
| जपेदिमं मनुमृतु०       | २३६     | जायतेऽधिक०              | ₹ <b>9</b> · |
| जपेन्मनुं              | २३४     | जायते पुनरसौ            | २१           |
| जप्तमधोमुख०            | 966     | जायामेह्दय              | ९२           |
| जप्तव्योऽयं            | ३९९     | जिह्वाङ्गमूर्ति ०       | ७८           |
| जमुकामो                | ४३२     | जिह्वा ज्वालारुचः       | ७७           |
| जप्तेनाष्ट्रसहसं       | ३५३     | जिह्वासु त्रिदशा०       | ७६           |
| जप्त्वैवं मन्त्रमेनं   | ३९४     | जीवशिखिकर्ण             | ३९४          |
| जप्यः स्यादिह          | ४१६     | जुहुयाच चतुर्वारं       | ७८           |
| जप्याच लक्षमानं        | २४१     | जुहुयाच वाम०            | ३६९          |
| जम्बूभिः स्वर्णाप्त्यै | १८५     | जुहुयात्कलाचतुष्कै:     | ४६०          |

|                          | वृष्ठम् |                         | वृष्ठम् |
|--------------------------|---------|-------------------------|---------|
| जुहुयात्तिलै:            | २३८     | डान्तं शिखीलवयुतं       | ४८९     |
| जुहुयात्सर्वहोमेषु       | ৩८      | त                       |         |
| जुहुयादन्त्यया ०         | १७१     | तं तथाविधमालक्ष्य       | ५०७     |
| जुहुयादशोक ०             | १६२     | तच तुरीयातीतं           | 66      |
| जुहुया <b>दष्टा</b> भि०  | २९८     | तचतुष्कं सुषुम्ना०      | २६      |
| जुहुयादष्टोर्ध्वशतं      | ३६९     | ततः कृत्वा जपहासं       | १३७     |
| जुहुया <b>द्ध</b> ग्गुलु | ३३०     | ततः क्रोघीशचण्डीश       | ३१      |
| जुहुयादुग्धहवि०          | २७३     | ततः समस्थलीकृत्य        | ३७३     |
| जुहुयाद्रोहिण            | २०२     | ततश्चकी गदी             | २९      |
| ज्ञातास्मीति             | २२      | ततश्च मनसा              | ७९      |
| ज्येष्टा घकारा           | ४४      | ततश्च राशिचकं           | ५९      |
| ज्योति: प्रकाशनं         | २९१     | ततिश्छन्नोद्भवानां      | ४०१     |
| ज्वरादिकां रोग०          | ३२९     | ततस्तदूर्ध्वभाग०        | ४२      |
| ज्वलज्ज्वालासमाभाः       | २७८     | ततोऽभिमाघाय             | ५०२     |
| ज्वलितशिखिशिखे           | ३८१     | ततो मण्टपमध्ये          | ५७      |
| झ                        |         | तता महामुसलकं           | ३६४     |
| झण्डीशो भौतिकः           | ३१      | ततो मध्यमकुण्डस्य       | ३७२     |
| ट                        |         | ततो या प्रथमा           | १२      |
| टङ्काक्षास्यभय०          | १३५     | ततो विदर्भितं           | १४०     |
| टान्ते लिख्या०           | ४११     | ततोऽष्टाक्षरपूर्त्यर्थे | २९५     |
| ड                        |         | ततोऽस्त्रक्लप्तिः       | ४२९     |

| - ^    |                     |   |
|--------|---------------------|---|
| श्चाका | <b>नु</b> क्रमाणिका | į |

५३७

वृष्ठम् वृष्टम् ततोऽस्य प्रत्ययास्त्वेवं १३७ तथैवामाशयगतं २० तत्कर्णरन्ध्रजापा ० १८७ तदा तत्पाकमुक्तं 90 तत्पञ्चकं ४३३ तदा तां २३ तत्परं धाम 98 तदात्मकं ४२० तत्पुरुषाद्याः तदा प्रक्षुभितैः ३८५ 90 तदायुधैः तत्प्रविचिन्त्य २८१ 998 तत्र किट्टं २० तदा पङ्गणिताख्यस्य २४ तदा स्वरेशः तत्र भूतास्तु ४७४ 80 तत्र विशन्ति तद्रर्घभागसंस्थः ४८५ ૪३ तत्र स्युः तद्देहसंस्थिता ४३३ ५० तत्र स्वाद्वम्ल० २० तद्वहिः पार्थिवं દ્ ૦ तत्राभिमारुतं तद्वहिः शरमायाश्च ५८ 980 तत्राथा ४७ तद्वहिर्मण्डलं ३६५ तद्वही रुचिरा० तत्रान्त्रान्तर० २० ફ ૦ तत्रोपसर्गा ३७४ तद्वाह्ये मनुवर्णै० ३४४ तत्सर्वे तेन तद्भितीयैक० ४७४ 896 तथा दलानां ५९ तद्भेदांश्च १३ तथा दिव्यैरहोरात्रै ० ų तद्यन्त्रयुगं ४८३ तथा देहावृतस्यापि 96 तद्वहचं प्रतियोज्य ४६० तथाविधेर्द्वादशभि ० तद्बद्धरार्ग દ્ ४८६ तथा शिष्यकृतो ५०९ तद्वद्विधाय 860

\*P 11. 16

|                      | वेब्रम्     |                       | पृष्ठम्     |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| तद्वर्णीभन्ना        | 80          | तस्य पादारविन्दो०     | <b>५</b> ०६ |
| तनुदीर्घाङ्कली ०     | ą           | तस्य पुरस्ताद्विधि०   | ३५६         |
| तनुमध्यलतां          | 960         | तस्यां च              | ४६८         |
| तन्त्रिभेदसमुद्भृता  | २७          | तस्यां ग्रीहण्यां     | १६          |
| तन्नश्चण्ड •         | ४१४         | तस्यां राज्यां        | ४७३         |
| तन्मध्यगतं प्रणवं    | २८३         | तस्याः कायाग्निना     | १६          |
| तन्मध्यगतं ग्रुद्ध   | २८३         | तस्याधस्तात्          | 99          |
| तन्मन्त्रायुत०       | २३४         | तां हष्ट्वा           | ą           |
| तन्मध्यस्थितयाम्यो ० | <i>६</i> ५७ | ताः स्युः पञ्च        | ३८२         |
| तिपनी तापिनी         | २८          | तानि त्रिषड्द्वादश    | ३०६         |
| तपो ज्ञानतया         | ४१८         | ताभ्याममोभ्यां        | ४४          |
| तमोपहारिणीं          | ४२५         | तामेनां कुण्डलीत्येते | ३८          |
| तमोमयि               | ४७०         | तामेवाथ               | ४८६         |
| तराणिलक्षमनुं        | २६५         | तारं तु मूध्न्यंथ     | ३२४         |
| तवर्गीत्थः           | ४०          | तारं व्याहृतयश्चा०    | २३८         |
| तवायुर्भम            | દ્          | तारं सहृदयं           | ३२१         |
| तस्मादघोरा०          | ३९८         | तारं हृदयं            | ३६३         |
| तस्मादिनाय           | २१९         | तारः शक्त्युत्थतया    | २९२         |
| तस्मादेनं            | ४४७         | तारनालमथ              | 800         |
| तिस्मन्गुरौ          | ५०९         | तारभवाभिरथर्गिः:      | १२३         |
| तस्मिन्निघाय         | २८६         | तारयुजा               | २७ <b>१</b> |

| ऋोकानुक्रमणिका ।                 |                  | ५३९                       |            |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|------------|
|                                  | <u> पृष्ठम</u> ् |                           | वृष्ठम्    |
| ताररमामायाश्रीः                  | 9 ६ ५            | तिथिषु तु                 | ४४५        |
| तारशक्त्यादि कै ०                | ३९२              | तिरस्क्रिया               | ४३०        |
| तारश्च शक्तिरजपा                 | ९१               | तिर्यञ्चो भौतिकाः         | ४३४        |
| ना <b>र</b> श्रीर्शाक्त <b>०</b> | २४६              | तिलतण्डुलके ०             | ४९२        |
| ताराणामश्चिनादीनां               | ८०               | तिलराज्यनल०               | ४३१        |
| तारादिकं                         | ३७८              | तिलसिद्धार्थै ०           | २१२        |
| ताराद्यैर्दशभि ०                 | ७८               | तिलै: सराजीखर०            | ३६०        |
| ताराद्विभक्ताचर०                 | ३९               | तीक्ष्णा रौद्री           | २८         |
| तारान्तेऽस्त्रादावपि             | १७९              | तीवा ज्वालिनिनन्दे        | २५१        |
| ताराह्वयो                        | ४१६              | तीने ज्वरे                | ४०२        |
| तारेण                            | २५५              | तुङ्गार्थत्वाच्छिर:       | ६१         |
| तारेऽमुमपि                       | ३४३              | तुलस्यौ पङ्काज            | ४७         |
| तारो मायामरे०                    | १९५              | तुष्टिः पुष्टिश्च         | १७२        |
| तालस्य पत्रे                     | ४४१              | तुष्टु <b>बुईष्टमन</b> सो | २          |
| तावती तव                         | ६                | त्ष्णीं हुत्वा            | 808        |
| तावत्यो मातृभिः                  | २७               | तृतीयाष्टाक्षरस्यापि      | ४२०        |
| तावद्वृतेन                       | २०८              | तेजस्यनन्यगे              | २८६        |
| तावद्भिद्धिंजवृक्षे ०            | ४५२              | तेन त्रिंशत्तिथयो         | <b>૪</b> ૬ |
| तासु हुद्देश०                    | ४६८              | तेनैव चाङ्गानि            | 990        |
| तास्ताश्च देवता                  | ४४५              | तेषां मातङ्गानां          | २५६        |
| तिथिनक्षत्रवारेषु                | ४५               | तेषां ग्रुद्धकुल०         | ४१७        |

|                          | वृष्ठम्  |                         | विवर्म |
|--------------------------|----------|-------------------------|--------|
| तैरष्टचत्वारिंशद्वी      | 42       | त्रिमूर्तिसर्गाच        | 900    |
| तैरेव विकृतिं            | ३        | त्रिवारभम्भः            | ८७     |
| त्यक्तदोषा               | ४३१      | त्रिविधं गन्धाष्टकमपि   | ६७     |
| त्यद्यन्त आर्य           | २२८      | त्रिष्टुबनुष्टुप्तत्पद० | ० ए ६  |
| त्रिंशद्भिरप्यहोरात्रै ॰ | ų,       | त्रिष्टुब्जगत्यौ        | ४२२    |
| त्रिकालमेवं              | २७४      | <b>बिस</b> हस्रं        | २३३    |
| त्रिगुणा सा              | २३       | त्रैकाल्यज्ञानोही       | २९०    |
| त्रिगुणितमपि             | ३०६      | त्रैलोक्यं रक्ष         | ३२४    |
| त्रिगुणितसंशे            | ४८२      | त्र्यक्षरस्य जपो        | 898    |
| त्रिगुणितविहिता          | ४८४      | त्वचरणसरसिज०            | १२५    |
| त्रिगुणेन च              | ६६       | त्वचरणाम्बुर्हयोः       | १२३    |
| त्रिचतुःपञ्चषट्सप्ता०    | २३       | त्वगसृद्धांसमेदो०       | 96     |
| <b>बि</b> णयनमरुणप्ता    | ७७       | त्वमाननममित्रन्न        | ४७०    |
| त्रिपादोनौ               | ४२       | द                       |        |
| त्रिभिस्तु शिरश्च        | እጸጸ<br>የ | दक्षः सव्यस्थिते        | २६     |
| त्रिभिस्तु · · · शिरोभि: | १६५      | दक्षहस्तं               | ४७१    |
| त्रिभुवनशंकरीति          | ४९०      | दक्षिणां सप्तकर्षो      | ४७२    |
| त्रिमधुरपूर् <u>ण</u> े  | ४८६      | दक्षोऽस्य               | १६३    |
| त्रिमधुरयुक्तैश्च        | २१२      | दण्डादिकांस्तथाष्ट्री   | ३६८    |
| त्रिमरयुतै०              | २०७      | दण्डादीनामथा०           | ३६४    |
| त्रिमुखि त्रयीस्वरूपे    | १२५      | दण्ड्यर्घीशो            | ३४३    |
|                          |          |                         |        |

| <b>ऋोकानुकमणिका</b> ।      |                 |                          | ५४१     |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
|                            | वृष्ठ <b>म्</b> |                          | वृष्ठम् |
| दत्त्वा सुवर्ण             | ३७३             | दिनकरलक्षं               | 929     |
| दद्याच दिव्यभावं           | ४९              | दिनमनु दिननाथं           | ३ ५ ५   |
| दिधिदूर्वेति               | ४५१             | दिनशः स चतु०             | २६ ०    |
| दध्यक्ताभिर्जुहुया०        | २७१             | दिनशः सर्ववश्यं          | २५८     |
| दध्यन्नलोण०                | २५९             | दिनशोऽष्टोर्ध्वसहस्रं    | ३५४     |
| दन्तानां धावनं             | ४२१             | दिनावतारे                | २४१     |
| दलाग्रवृत्तराशी <b>नां</b> | ५९              | दिनास्त्रं               | ४३५     |
| दलान्यच्छान्यन्तरालं       | ६१              | दिशो दश                  | ह्द ध्द |
| दले दले तु यः कालः         | ઘ્              | दीक्षां प्राप्य          | १८२     |
| दशधा गुणिता                | २४              | दीक्षाक्लप्रयै           | 930     |
| दशाभिः सप्तभिः             | ४९३             | दीश्चातो जपतु            | १६४     |
| दशभिदेशभि०                 | <b>3</b> 4      | दीक्षाभिषेकयुक्तः        | २५२     |
| दशाधिकशतै:                 | ३६०             | दीक्षायुक्तः             | २६०     |
| दशाहमेवं कृत्वा            | २३९             | दीक्षितः प्रजपेन्मन्त्री | २३२     |
| दंष्ट्राग्रलग्नवसुधं       | ३६८             | दीक्षितः प्रजपेलक्षः     | २५८     |
| दंष्ट्रयां वसुघां          | ३३९             | दीक्षां प्राप्य          | १०९     |
| दारिद्ययरोगदुःखै०          | १९३             | दीक्षितो मनुमिमं         | २७७     |
| दिक्कमात्संपरि०            | ७७              | दीता स्कमा               | २१७     |
| दिक्पत्रेषु                | ३३५             | दीप्तिं करालदहन ०        | ३३१     |
| दिक्षु प्राग्याम्य०        | ३८२             | दीप्तिमुक्ताकरा०         | २९६     |

दिग्दिक्संस्थामस्त्र १८९ दीप्तिरूपाय ३२५

|                          | वृष्टम् |                           | <b>न्यम्</b> |
|--------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| दीर्घभाजा                | २३२     | देवमाता                   | १४६          |
| दीर्घायुषो               | ३१७     | देवर्षिपितृपूजासु         | ५०१          |
| दु:स्वप्नेष्वपि          | ३५२     | देवस्य वृष्टि०            | ४१९          |
| दुग्धहुतात्कान्तिः       | ४५३     | देवाः सश्रुतयः            | ۶.           |
| दुग्धाक्तैर्जुहुया०      | ४५६     | देवानृषीनपि               | ५१०          |
| दुग्धाब्घौ               | ४९४     | देवीध्माष्ट्रशतं          | ४९३          |
| दुर्गा च वरदा            | २११     | देवेश कर्म                | ३२०          |
| दुर्गास्य देवता          | १९५     | देहेऽपि मूलाधारे          | १३           |
| दुर्गेति दुर्गादि०       | ४७०     | दो:संधिकण्ठ०              | ३९३          |
| दुग्धाव्धिद्वीप ०        | ३३५     | दोर्घृतदाडिम०             | 999          |
| दुरितोच्छेद०             | ४२६     | दोभ्यी पदाभ्यां           | ८०           |
| दुष्टां कष्ठान्ववायां    | १७२     | दैवादिकस्याप्यथ           | ४९           |
| दूर्वी घृतप्रसिक्तां     | ३३६     | दौग्धान्नैर्मृगु०         | ४६४          |
| दूर्वात्रिकैरष्ठ०        | ३५२     | द्रव्यैर्यथा              | ९६           |
| दूर्वात्रितयै०           | ४०३     | द्रव्यैर्विधान०           | ७८           |
| दूर्वाभिः सतिलाभिः       | ४२६     | द्रव्य <del>ैस्</del> तैः | ३३६          |
| दूर्वायुतेन              | ४५३     | द्राविणी मोहिनी           | ३१४          |
| दृश्यो हिरण्मयो          | ४१९     | दुता सा तु                | 98           |
| देवतां प्रतिपाद्यार्घ्यं | ४६९     | द्वात्रिंशके              | ३५०          |
| देवताभ्यः पदं            | ८०      | द्वात्रिंशङ्कुलं          | ५९           |
| देवभाग ऋषिः              | २२८     | द्वात्रिंशदयुतमानं        | ३९३          |
|                          |         |                           |              |

| श्लोकानुकमणिका ।          |         | ५४३                       |         |
|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
|                           | वृष्ठम् |                           | वृष्ठम् |
| द्वात्रिंशदिति            | ४५१     | <b>धातर्यमामित्राख्या</b> | ३०८     |
| द्वात्रिंशदेताः           | १७२     | धात् द्वौ स्तो            | 128     |
| द्वादशगुणित               | ४८५     | घातोरिह                   | 896     |
| द्वादशमध्यम०              | १४३     | धियो बुद्धी०              | ४१९     |
| द्वादशसहस्र ०             | ९७      | धूम्रा तर्जनि०            | ४३७     |
| द्वादशाक्षरजपं            | ३२३     | <b>धृतपाशाङ्क्रश</b> ०    | २६०     |
| द्वादशाक्षरमन्त्रं        | २९५     | ध्यातः सन्भूगृहे          | ३४०     |
| द्वादशाक्षरमन्त्रान्ते    | ३६३     | ध्यात्वा त्रिश्चलहस्तां   | २०२     |
| द्वादशानां तु             | २९५     | ध्यात्वा देवीं            | ८७८     |
| द्वाभ्यां वा चैकेन        | 999     | ध्यात्वा धूम्रां          | ४३७     |
| द्वारगकुम्भघृतै०          | १३६     | ध्यात्वैवं विन्नपतिं      | २५०     |
| द्वाराणि पदषट्काणि        | ५८      | ध्यात्वैवं श्रियमपि       | १६४     |
| द्वारेषु मण्डपस्य         | १३४     | ध्यानस्य केवल०            | ४२३     |
| द्विजभूरुइं महान्तं       | २०७     | ध्यानादपि                 | ३४०     |
| द्वितीयवर्तुं लाश्विष्ट ० | १३९     | ध्यानी मन्त्री            | २७४     |
| द्वितीयो दक्षिण०          | ४७१     | ध्येयाः षट्कोणाश्रिषु     | २४९     |
| घ                         |         | ध्येयौ च पद्मयुग •        | २४९     |
| धनधान्यसमृद्धिश्च         | ३७४     | ध्यैचिन्ताया ०            | ४१९     |
| धनुस्तु देवल०             | ४३      | ध्वजः श्यामो              | २९८     |
| <b>घवलनलिनराज</b> ०       | ४५८     | ध्वजश्च वैनतेयश्च         | २९७     |

घरापवरके

99३

न

| 1.                 | वृष्ठम् | 1                    | वृष्ठम् |
|--------------------|---------|----------------------|---------|
| न इति प्रोक्त०     | ४२०     | नमस्ते निलना         | ३१९     |
| नक्षत्रव्यसमिधां   | ४३८     | नमस्ते समस्तिशि      | 8 y 18  |
| नभ्रत्रवृक्षसमिधो  | ४३८     | नमो देहार्घकान्ताय   | ३८७     |
| नक्षत्राणां        | ७९      | नमोऽन्धकान्तक ०      | ३८८     |
| नक्षत्रात्मा       | 836     | नमो भगवते प्रोक्त्वा | ३२५     |
| न च रिपवो          | ३९८     | नमो भगवते सर्व०      | ३७१     |
| न चापुत्रस्य       | ५०१     | नमो विभिन्न०         | ३१९     |
| नत्यन्ते कामदेवाय  | २६६     | नमो विरिञ्च०         | ३८७     |
| नत्यादिभगव०        | ४९४     | नमो ललाटनयन०         | ३८७     |
| नत्वा ततस्तनुभृते  | ሪዓ      | नमोऽस्तु स्थाणु०     | ३८६     |
| नन्दास्वारभ्य      | ४३५     | नयनं पञ्चदशार्णैः    | ४५५     |
| नीन्दन्यन्ते       | २१०     | नरसिंहममुं           | ३४९     |
| नन्द्यावर्तेजेुहुत | १६५     | नरहरिवपुषात्मना नि-  |         |
| नपुंसकस्य          | 93      | जारिं                | ३५४     |
| नभः श्रोत्रेऽनिल०  | 98      | नरहरिवपुषात्मना गृ-  |         |
| नमः शब्दरूपे       | १५४     | हीतं                 | ३५३     |
| नमः श्रोत्रचर्मा ० | १५४     | नवकनकभासुरोवी        | १७४     |
| नमः संभृतसर्वा०    | ३१९     | नवनीते <b>न</b> वे   | २५९     |
| नमश्चतुर्घा .      | ३८७     | नवीमः सप्तमिः        | ४२८     |
| नमस्ते दह          | ४७०     | नश्वरः सर्ग          | ३४      |
| नमस्ते नमस्ते      | ૧ ધ્(૭  | न श्वेतरक्तपीतादि०   | 8       |

| श्होकानु ऋमाणिका | T 1 |
|------------------|-----|
|------------------|-----|

|                      | पृष्ठम् |                             | पृष्ठम् |
|----------------------|---------|-----------------------------|---------|
| नष्टश्रीरपि          | ४२६     | निजशिवशिरः                  | ४०९     |
| नाकारजेऽङ्गतोऽन्ते   | ३०२     | निजेप्सितं                  | 900     |
| नादः प्राणश्च        | ३८      | नित्यं चादित्यगतां          | ४९२     |
| नादः शक्तिश्च        | २४      | नित्यशः                     | ५०७     |
| नादजाः षोडश          | २९      | नित्यानन्दा                 | ३१०     |
| नानावर्णविचित्रा     | ६१      | नित्या निरखना               | 998     |
| नाभिर्ह्दयं          | 266     | नित्याभिः सदृशतरा           | १९४     |
| नाभरथाचरण०           | १०८     | निद्रयोरन्तरा               | १९३     |
| नाभेर्देशादापदं      | ४७७     | निधाय कलशं                  | २९७     |
| नाभ्यकोऽद्यात्र      | १७२     | निरंशसांश०                  | ५०६     |
| नारी नरान्वा         | ४७३     | निर्ऋतिदौवारिक ७            | ५२      |
| नारी नरो वा          | २२३     | निर्दिष्टस्कन्धविटप ०       | 90      |
| नालिकेरान्वितै ०     | २५८     | निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च     | २९      |
| निक्षिप्य कलम०       | २२१     | निवृत्तिसंज्ञा च            | C       |
| निक्षिप्य हृदये      | ४७४     | निवेदिते                    | ३६९     |
| निखन्यात्तत्र        | ४६७     | निहिताग्रयुगंचतुष्कं        | 46      |
| निजजन्मदिने पयोन्धसा | ४५३     | निहिताग्रयुगंत०             | ५९      |
| निजजन्मदिने शतं      | ४०३     | नीलवरांशुक ०                | ४६६     |
| निजनामगर्भमथ         | ४०९     | नीलोत्पलकैस्तुष्टयै         | १८६     |
| निजरिपुमचला ०        | ४९८     | नी लोत्पलद <b>लप्रख्यां</b> | ঽ       |
| निजवर्णविकीर्ण ०     | ४०७     | नृपत <b>रसामिषा</b> ०       | ३४२     |

|                          | पृष्ठम् |                       | वृष्ठम् |
|--------------------------|---------|-----------------------|---------|
| <b>नृ</b> पफणिकेयूरां    | 969     | पञ्चाक्षरविहित ०      | ३८३     |
| <b>नृ</b> शंसमन्धं       | ५०८     | पञ्चाक्षरण            | ६०३     |
| नेलकरणर्तुदिनकर०         | १२८     | पञ्चानामक्षराणां      | २३      |
| नेत्रदृष्टिः             | ६४      | पञ्चार्णोक्ताङ्गाद्यः | ३९०     |
| नैघातृनिरता०             | ३९२     | पञ्चाशदंशगुणिताथ      | २५      |
| न्यप्रोघायुतहोमा०        | ४५२     | पञ्चाशदात्मकोऽपि      | २८२     |
| न्यसेत्तत्पुरुषाघोर०     | ३८४     | पञ्चारादौषधि०         | ९९      |
| न्यसेच दक्षभागे          | ६५      | पञ्चाशद्वर्णभेदै०     | ८४      |
| न्यस्य दर्भमयं           | ६७      | पञ्चेन्द्रियार्थगा    | 98.     |
| न्यस्यैवं पञ्चभि०        | ३८३     | पद्मयसंधिगुदा०        | १९८     |
| न्यासक्रमेण देहे         | ३७८     | पद्मं चरोमस्थिर०      | ३०७     |
| न्यासान्वितो             | 998     | पद्मनाभस्तथा०         | २९      |
| न्यासोक्तेषु             | ३५५     | पद्मरागा सुवर्णा      | ७५      |
| प                        |         | पद्मस्था पद्मनेत्रा   | १६४     |
| पक्काहुतीनामपि           | ५०३     | पद्मासनः              | २९८     |
| पक्षः पञ्चदशाहः          | ४६      | पद्मा सपद्मवर्णा      | १६९     |
| पञ्चज्ञानेन्द्रियाबद्धाः | ९५      | पद्मोत्पलकुमुद ०      | २०८     |
| पञ्चीभरथो                | ३९५     | पद्यैर्भूपतिमुत्पलै०  | २५३     |
| पञ्चभूतमयी               | 98      | पयास हृदयद्ग्ने       | २४४     |
| पञ्चममपि                 | ३०८     | पयोद्रुमाणां          | १५१     |
| पञ्चम्यावृतिरुक्ता       | ४५६     | परमन्यदतिश्चयं        | ९२      |
|                          |         |                       |         |

|                         | पृष्ठम् |                          | रेब <b>र्ग</b> |
|-------------------------|---------|--------------------------|----------------|
| पररेफगर्भ०              | ४१०     | पालाशेः कुसुमै०          | २४०            |
| परा परायणा              | ३०      | पालाशैः पुनरिष्मकैः      | २३८            |
| परिपूजयेच               | ३३६     | पालाशैर्वा               | ३२९            |
| परिवीतदृढावरणं          | २५४     | पाशनिबद्धं               | ४६३            |
| परेण धाम्ना             | १५      | पाशश्रीशक्तिस्वर०        | १५०            |
| परोपकारनिरतं            | ६०७     | पाशाङ्करामध्यगया<br>-    | १४७            |
| पलं पलार्घे             | १३८     | पाशाङ्कशान्तरितशक्तिनृ ० | ३५७            |
| पलाशपाटलीपार्थ०         | ७१      | पाशाङ्कशान्तरितशक्तिम ०  | ४७८            |
| पलाशपुष्पैर्मधुर०       | 998     | पाशाङ्कशावृत ०           | १४८            |
| पलाशबिल्वप्रसवै ०       | १२०     | पाशाद्यत्रिक ०           | ४८०            |
| पवनाद्याः पृथिव्यन्ताः  | ३७      | पाशाद्यष्टाक्षरार्ण ०    | ३११            |
| पश्चिमसंध्या०           | ४६४     | पाशाबद्धं                | ४६३            |
| पश्यति परं              | २८७     | पाशाष्ट्राक्षर >         | 828            |
| पाटलपीतसितारूण ०        | ३८०     | पिङ्गलया प्रतिमुञ्जे ०   | २८२            |
| पालाणि त्रिविधान्यपि    | ىر ىر   | पिङ्गलां पृथुल०          | १७८            |
| पादसंधि०                | ४२३     | पितर वीक्ष्य             | २२             |
| पदाधिका                 | 89      | पितृदेवता०               | ५०४            |
| पाद्यं स्यामकदूर्वा ०   | 90      | पिप्पलबिल्व ०            | ३२             |
| पानीयान्धः              | २१४     | पीठं पूर्ववदभ्यर्च्य     | १९४            |
| पायसेन                  | ४५९     | पीठे तनूनपात:            | २३७            |
| पारिभद्र <b>सुमनो</b> ० | 808     | पीठे तीवादिभिः           | २५८            |

|                         | वृष्ठम् |                           | <b>ब्रहम</b> ् |
|-------------------------|---------|---------------------------|----------------|
| पीठे पूर्वोक्त          | २००     | पुरारातिदेहा०             | १५६            |
| पीठे विष्णोः            | 999     | पुरुषः पुरुषात्मकं        | ५०४            |
| पीठे हरेरथाङ्गै:        | ३२२     | पुष्टिस्तुष्टिर्धृतिरपि   | ३१२            |
| पीतः पिङ्गः कृष्णो      | ७३      | पुष्पैः प्रियङ्गोर्म०     | १७७            |
| पीतहिमजलद ०             | ७३      | पुस्तकजपवटहस्ते           | १२४            |
| पीताभा कर्णिका          | ३२८     | पूजायां पार्श्वयुगे       | १२२            |
| पीतायोमुष्टि ०          | ४३६     | पूज्याः सितघृत०           | २६१            |
| पीता श्वेतारुणा         | २३६     | पूज्या गदा                | ३६६            |
| पुंरूपं सा विदित्वा     | ३९      | पूर्णंसुषुम्नारन्घां      | ४८३            |
| पुटयोरुभयोश्च           | 6       | पूर्णेषु घोडरा०           | ३७२            |
| पुत्रामये               | ५०२     | पूर्णोदरि च               | ३१             |
| पुनः प्रतिकृते०         | 808     | पूर्वे महागणपतिं          | ९०             |
| पुनः शङ्खादिकांस्त०     | ३ ७ ३   | पूर्वे स्थाने             | ३७१            |
| पुनः समस्तेन            | २५५     | पूर्वेतरे मृत्युपदे       | ३५४            |
| पुनः साध्येन            | ७८      | पूर्वप्रोक्तैः            | 940            |
| पुनराशेशास्तदनु         | ३८०     | पूर्वमिडाया               | २८२            |
| पुनग्रङ्घत्य            | २५७     | पूर्वस्याष्टाक्षर ०       | ४१९            |
| पुनर्गगनवेगाख्या        | १४७     | पूर्वोक्त एव पीठे         | ३८६            |
| 'पुनर्निवेद्यमुद्धृत्य  | ٥٥      | पूर्वोक्तमानक्लप्त्या     | १४३            |
| पुनस्तत्प्रतिपत्त्यर्थे | २९५     | पूर्वोक्ताद्विन्दुमात्रा० | ३६             |
| पुनस्तायगतं देवं        | ६९      | पूर्वोक्ताभिः 💎           | ४७२            |

|                              | ऋोकानुक | मणिका।                      | ५४९     |
|------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
|                              | वृष्ठम् |                             | पृष्ठम् |
| पूर्वोदिष्टैदिक्ष्वपि        | ३२९     | प्रणवादिबीज ०               | २४७     |
| पृथगपि शालीतण्डुल <b>०</b>   | ५ ३     | प्रतिपत्तिरस्य              | ३४८     |
| <b>ष्ट्रथगष्टश</b> तं        | ३३५     | प्रतिपत्तिविशेषांश्च        | ४३३     |
| पृ <b>थ</b> गष्टे।त्तरशता ०  | ४७३     | प्रतिपादमथ०                 | ४६०     |
| पृथु <b>वृ</b> त्तोरुमापूर्ण | ३       | प्रतिपाद्य निजं             | ३७७.    |
| प्रकाशितादौ                  | ४१७     | प्रतिपूज्य शक्तिमिति        | २१८     |
| प्रकृतिर्विकृतिः             | १४६     | प्रतिमध्य                   | ९३      |
| प्रकृतौ कालनुत्रायां         | 90      | प्रतिसेनाया                 | २०४     |
| प्रक्षाल्य तानि              | ५४      | प्रत्यग्रमुग्रं             | ५०८     |
| प्रज्ञपदथ वा                 | २४०     | प्रत्यञ्जुखो०               | ४६४     |
| प्रजपेत्प्रमदां              | १९४     | प्रत्यब्दसेकाद्भविता        | १३८     |
| प्रजपे <b>दथ</b>             | २१६     | प्रत्येकं कादि०             | ४७७     |
| प्रजपेद्वादशलक्षं            | २२१     | प्रत्येकं षोडशानां          | ४३४     |
| प्रजपेह्यक्षायत्या           | ४५१     | प्रथमं केशव०                | ३०८     |
| प्रज्वाल्य                   | ४६९     | प्रथमं घृतजं                | १३६     |
| प्रज्ञा मेधा                 | १२२     | प्रथमं निजसव्यता            | ६५      |
| प्रणवं हृदयं                 | २९४     | प्रथमप्रकृतेईस:             | ६९      |
| प्रणवन्याहृत्याद्या          | ४५७     | प्रधानमिति                  | X       |
| प्रणवस्य व्याद्धतीनां        | ४१८     | प्रपञ्चयागस्तु              | ९५      |
| प्रणवस्य व्याहृतीनाम ०       | ४१८     | प्रपञ्चयागस्त्व <b>मुना</b> | ९४      |
| प्रणवहुद्भगव०                | ३२६     | प्रभाकीर्तिकान्ती ०         | 940.    |

|                                | पृष्ठम्  |                         | नृष्ठम् |
|--------------------------------|----------|-------------------------|---------|
| प्रभा माया जया                 | १९६      | प्रागभिहितेन            | २२५     |
| प्रभेदेभ्यः समुत्पन्ना         | <i>3</i> | प्रागादिदिशासंस्थाः     | २२५     |
| प्रयजंचतुभिरवं                 | ८७८      | प्रागीरितैरपि           | २९९     |
| प्रयात्यूर्ध्वे यदा            | ७१       | प्रागेव लक्षणयुतानि     | ५ ६     |
| प्रविधाय पद्ममिति              | ८६       | प्राग्दक्षिणप्रत्युगु ० | ३३९     |
| प्रवेशयेच                      | ४७४      | प्राग्भाषितानपि         | २६३     |
| प्रसादनत्वा०                   | ३७५      | प्राग्याम्यवारुणो ०     | ५ १     |
| प्रसारितं वामकरं               | २८३      | प्राड्मध्ययोन्योः       | 990     |
| प्रसीद तुङ्ग                   | ३१८      | प्राणप्रतिष्ठाकर्मैवं   | ४८०     |
| प्रसीद प्रपञ्चस्वरूपे          | १५३      | प्राणप्रतिष्टान         | ४७६     |
| प्रसीद भगवन्म०                 | ३१८      | प्राणप्रतिष्ठाविधि ०    | ४८१     |
| प्रसीद व्यक्त०                 | ३१९      | प्राणात्मकं             | ३७      |
| प्रसूतिसमये                    | १६       | प्राणाद्या वायवस्तत्र   | 9 9     |
| प्रह्लादिनीं                   | ४२५      | प्राणायामै:             | 900     |
| प्राक्प्रत्यगर्गले             | 986      | प्राणे जीवे             | ४७७     |
| प्राक्प्रत्यग्यम ०             | ३५०      | प्रादक्षिण्येन          | ७६      |
| प्राक्प्रत्यग्याम्य •          | ४४९      | प्रानुप्रोद्यत्स्वरा०   | ३०९     |
| प्राक्प्रोक्तविधानेन           | ३९३      | प्राप्तिः प्राकाम्यं    | २९१     |
| 'प्र <del>ाक</del> ्प्रोक्ता ० | ४३९      | प्रारभ्याच्छां          | १६८     |
| प्राक्प्रोक्तैश्चकाद्यै०       | ३१३      | प्रालेयत्विषि च         | ४०८     |
| प्रागच्छन्मात ०                | 399      | प्राशितसंपातस्य         | ४४३     |

|                              | ऋोकानुक्रमणिका । |                         | ५५१     |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------|
|                              | पृष्ठम्          |                         | पृष्ठम् |
| प्रासादोक्ते                 | ४५०              | बहुना किं पुन:          | 98      |
| प्रोक्तक्रमेण                | ९६               | बहुना किमनेन            | ४६५     |
| प्रोक्तमृष्यादिकं            | ४८६              | बहुनेति भाषि <b>तेन</b> | 866     |
| प्रोक्तस्वेवं                | २५७              | बहुद्रारेण              | 96      |
| प्रोक्तानि वर्मास्त्रान्तानि | ३६४              | बाल नीलाम्बुदाभं        | २७३     |
| प्रोक्तानीत्यज्ञ <i>०</i>    | ६४               | बाहुभ्यां च             | 60      |
| प्रोक्तेनैवं कलशा०           | ८३               | वाह्यरेग्वमन्तरा        | 980     |
| प्रोक्तेर्ध्यान ०            | ४०४              | बाह्य पोडशपत्रं         | ३४३     |
| प्रोक्त्वाथ कामदेवा०         | २६६              | बिन्दुः पुरुष इत्युक्तो | ३९      |
| प्रोक्त्वा पूर्व०            | ४७६              | बिन्दु देक्षिण भागस्तु  | ३९      |
| प्रोक्त्वा सुदर्शनायति       | ३२५              | बिन्दुर्भहस्तथा         | ४१८     |
| प्रश्नामिमन्थ०               | ३२               | बिन्दुसर्गात्मनो        | ३४      |
| फ                            |                  | बिन्दुसर्गी तु          | २६      |
| फलार्थी तदवा०                | ४२१              | बिन्द्रन्तिका प्रतिष्ठा | १४९     |
| फुल्लैबिल्वपस्नै ०           | 994              | विभ्रद्दोिभः            | ३८४     |
| ब                            |                  | विभ्राणा शूलबाणा०       | २१०     |
| बद्धा साध्या                 | ४७८              | बिम्बद्धन्द्वे          | ४११     |
| बन्नाति मातापित्रो।०         | २२               | विम्बादम्बुद०           | २६२     |
| बलाकी विमला                  | १६१              | बिल्वं श्रीसूक्तजापी    | १६३     |
| विहिः पोडशसूलाङ्कं           | 980              | बीजानि रक्तानि          | ४७९     |
| बहिरपि षोडशपत्रं             | १४५              | बीजापूरगदे ०            | २४८     |
|                              |                  |                         |         |

|                           | पृष्ठम्   |                         | वृष्ठम्     |
|---------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| बीजैस्त्रिभिद्धिं रुक्तैः | १७४       | भक्तियुतानां            | १७९         |
| बुभुक्षा च पिपासा च       | १८        | भद्रकालि                | ४७०         |
| बोधात्मिके                | १२६       | भयाहारेन्दु०            | ४९६         |
| ब्रह्मचर्यपर              | ५०७       | भवति नरः                | ४५२         |
| ब्रह्मदुमफल०              | ४४३       | भवत्वन्ते               | ७९          |
| ब्रह्माख्या               | ४५८       | भवेद्वादशसाइसै०         | દ્          |
| ब्रह्माणमथ च              | 989       | मवेन्मण्डलमध्यार्धे     | ५९.         |
| ब्रह्माणी माहेशी          | ८६        | भस्माभ्यक्ताय           | ३८८         |
| ब्रह्माण्याद्या०          | १३५       | भारतीपार्वती ०          | १६६         |
| ब्रह्मात्मभिर्महा०        | ९५        | भासुरभूषण०              | २६०         |
| ब्रह्मा प्रजापतिर्वा      | ३४७       | भास्वद्रतौषमौलि०        | २१५         |
| ब्रह्मा बृहत्तया          | ९२        | भास्वाद्वेद्यु ०        | ४२९         |
| ब्रह्मार्पणाख्यमनुना      | ७९        | भिक्षावृत्तिर्दिनमनु    | २७४         |
| ब्रह्माविष्णुशिवात्मकं    | २१७       | भुक्तिप्रदाय            | ३२०         |
| ब्रह्माश्रीमन्त्र०        | ४९३       | मुजङ्गेदाः पिनाकी       | ३१          |
| ब्रह्मां स्थाद्यिरस्य     | <b>९१</b> | भूः पदाद्या             | ४१७         |
| ब्रह्मा स्याद्यविरीरितः   | ८४        | भूतत्वात्कारणत्वाच      | ४१७         |
| ब्राह्मणान्भोज०           | २३९       | भूतपितृयक्षनाग०         | ५४          |
| ब्राह्मीं वचां वाष्ठ०     | ३५७       | भूतादिकवैकारिक <i>०</i> | ৩           |
| भ                         |           | भूतानां शक्तित्वा०      | ३७९         |
| भक्तिप्रदाय               | ३२०       | भूतिर्विभूतिस्त्रति ०   | <b>३१</b> २ |
|                           |           |                         |             |

|                          | श्चोकानुक्रमणिका । |                     | ५५३         |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|                          | पृष्ठम्            |                     | पृष्ठम्     |
| भूतेन्द्रियन्द्रियार्थै० | 9                  | मजास्थिस्नायवः      | 96          |
| भूत्वा शक्तिः स्वयमथ     | १३७                | मण्डलयुगयुगलं       | 988         |
| भूघरो विश्वमूर्तिश्च     | ३०                 | मत्स्यः कूमीवराहौ   | ३०३         |
| भूयस्त्वक्षर०            | ४२५                | मदजलविलिखित         | 866         |
| भूयाद्भयो                | १६०                | मदजललोलुप०          | २४८         |
| भ्योऽनन्तायेति च         | ३७८                | मदनविधा <b>न</b> ०  | २६९         |
| भूयोऽपि केशवे०           | ३६९                | मधुनाथ              | 932         |
| भूयो भूमितल              | ५२                 | मधुपर्क <u>े</u>    | 90          |
| भूयोSभ्यर्च्य            | २१८                | मधुरत्रयसंयुतेन     | ४१०         |
| भूजें वा क्षौमपट्ट       | ३३३                | मधुरत्रयसिक्ताभि०   | २५९         |
| भूर्भुवः स्वर्भूर्भुव०   | ७८                 | मधुरत्रयावसिक्तै०   | ९८          |
| भृगुः स सद्यः            | २३२                | मधुरत्रयेण सह       | <br>۹ ۹ لې  |
| भृगुरपि तद्दांष०         | २३६                | मधुस्दनसज्ञश्च      | 29          |
| भृगुवारे च मुखेऽह्नः     | ३४१                | मध्यवर्तुलसस्थाया   | १३९         |
| भृगास्तु वारे            | 996                | मध्यस्थायाः परीतौ   | <b>३</b> 94 |
| भेदैरहाद्यै:             | २४                 | मध्याष्टाशान्तासु   | 888         |
| भौमे वारेऽथ              | ३४१                | मध्ये च दिग्दलानां  | રષર         |
| म                        |                    | मध्ये च मूलमनुना    | ४४५         |
| मकारप्रभवा               | २९                 | मध्य च षोडशा०       | ३७२         |
| मकारान्ते कुण्डलं        | २९५                | मध्ये तारं          | ३३२         |
| मजात्वग्वर्गादिक ०       | १०२                | मध्ये दिशाधिपाङ्गा० | 9 & &       |

\*P. 11 17

|                                      | <b>पृष्ठम्</b> |                             | वृष्ठम्     |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| -मध्येऽनन्तं                         | ६६             | मन्त्रेणाथ पुरा०            | २५ ३        |
| <b>मध्येऽनन्ताद्यै</b> रपि           | २९३            | मन्त्रेणानेन                | ३४२         |
| मध्येन्द्रवरुण ०                     | 909            | मन्त्रे मन्त्रगुरावपि       | ८२          |
| मध्ये पुनरध०                         | ३७३            | मन्त्रेरतै ०                | ४९५         |
| मध्ये वद्यक्षरयोः                    | 996            | मन्त्रोद्धारविधाने          | ८९          |
| मनुनामुनाष्ट०                        | २४४            | मन्दाराद्यैः                | २४७         |
| मनुममुमघशान्त्यै                     | ४५७            | मन्द्रारा <sub>ह्व</sub> य० | ४२४         |
| मनोरथार्कात्मतया                     | २१६            | मयूरचक्रवाका ०              | ६०          |
| मनोवृत्तिरस्तु                       | १५८            | मरिचं क्षौद्र०              | ४३८         |
| मन्त्रं च द्वादशाणी०                 | २४             | मरुतः…करोतु                 | ३५          |
| मन्त्रं सर्वमनुक्रम्य                | १०४            | मरुतःकर्माणि                | ४४०         |
| मन्त्रस्य मध्यमनुना                  | २२४            | मरुद्वेगा                   | ४३०         |
| मन्त्रस्यास्य मुनिः                  | २७६            | मस्तकारचित <b>०</b>         | 993         |
| <b>म</b> न्त्राक्षरत्रयोद्य <b>०</b> | ३९६            | मइस्त्वाच                   | <b>ሪ</b> የሄ |
| मन्त्रान्ते साध्या०                  | ४०१            | महायोगेश्वरी                | २११         |
| मन्त्री कुर्यात्षडङ्गानि             | ३९२            | महासिंहाय                   | १९६         |
| मन्त्रीन्दिरावान्म ०                 | १९६            | मातृकान्यास ०               | ९४          |
| मन्त्री वटसमिद्धी०                   | २३९            | मातृकोक्तविधिना             | 999         |
| मन्त्री समास्थाय                     | ३४५            | मातृभिररुणान्ता ०           | २३०         |
| मन्त्री सर्वजन०                      | ४९३            | मातृभिश्चारुणा ०            | ४२५         |
| मन्त्री सुनियताचित्त०                | ३३१            | मायाद्विठान्तिको ०          | ४९१         |
|                                      |                |                             |             |

|                         | स्रोकानुव | ५५५                       |                |
|-------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
|                         | पृष्ठम्   |                           | <b>विद्यम्</b> |
| मायाविहित •             | 888       | मूर्घाक्षिकर्णनासा ०      | १६८            |
| मायीयं नाम              | 99        | मूर्घाननहृदुद्यक ०        | ३७६            |
| मायाहृदोरथान्ते         | ४९०       | मूर्घास्यनेत्र०           | ३८६            |
| मारसायकनिपात ०          | ११३       | मूर्घेक्षणास्य •          | २९४            |
| मारीचः काश्यपो          | ४२८       | मूर्घोऽथ द्वादशान्तो०     | 998            |
| मालतीवकुलजै •           | 998       | मूलमन्त्रचतुर्वर्ण०       | २७२            |
| मिथुनानां गणपानां       | २५६       | मृलाघारमुखो ०             | १२३            |
| मिलितादपि तस्मानु       | १२        | मूलाघारात्प्रथम०          | २१             |
| मुकुन्दो नन्दजो         | २९        | मूलाधारात्स्फुरन्तीं      | 994            |
| मुकुलै: पतितै०          | ७१        | मूलाघारात्स्फुरित         | १२८            |
| मुखनासाक्षि ०           | ४२८       | मूलार्णमर्णविकृती ०       | 8              |
| मुख्यां भद्रार्थदात्रीं | ३९३       | मूलाश्विनीमख०             | ४३             |
| मुख्याम्भोजे            | १७७       | मूपिकऌ् <b>तात्रश्चिक</b> | ३५३            |
| मुख्यार्थवाची           | १३०       | मृता वैवस्वता             | ४७८            |
| मुनित्रातावीत           | ४९७       | मृत्काराङ्गलि ०           | 890            |
| मूत्राशयो               | २०        | मेखला द्राविणी            | १९२            |
| मूत्रेणैन्द्रं          | १३३       | मेधा च हर्षा              | ३०             |
| मूर्तीरभ्यचेये ०        | ४३०       | मेघा प्रज्ञा प्रभा        | ८६             |
| मूर्त्याभासेन           | २         | मेधा हर्षा श्रद्धा        | ३१५            |
| मूर्घनि गुह्य०          | 906       | मेषादिकं यच               | ३०६            |
| मूर्घाक्षिकण्ठ          | ३३४       | मेषादिकेषु                | ३०६            |

| •                    | वृष्ठम् |                          | विद्यम् |
|----------------------|---------|--------------------------|---------|
| मेषो विषो            | ३८३     | यदा पित्तं               | 98      |
| मोकारजे रतिधृती      | ३०२     | यदा लिपिविहीनोऽयं        | ९४      |
| मोदकपृथुका           | २५१     | यदाश्रया                 | ५११     |
| मोहिनी क्षोभिणी      | २६५     | यदाष्ठघा सा              | २४      |
| य                    | 4       | यदा स्वयं                | م ير    |
| यः सूक्ष्मः          | ४१९     | यदि गृह्णाति             | ५०८     |
| य इमं भजते           | १७६     | यदि नवकलशा०              | १३६     |
| यकारजेऽरिशङ्कौ       | ३०३     | यदि वा वर्तुलमराः        | له ٥    |
| यजेत्पुराङ्गेश्च     | ४५९     | यद्यद्वाञ्छति            | ४४७     |
| यज्ञे काञ्चनपत्रस्थे | ३७३     | यद्येककलशक्लप्तौ         | 933     |
| यत्तु तेजो           | ४१९     | यन्त्र तदेव लाक्षा       | ४८७     |
| यथा तत्पुष्टिमामोति  | 93      | यन्त्रं तदेव विधिव०      | ४८७     |
| यथा पुरा पूरित०      | ८१      | यन्त्रं षड्गुणितं        | ४२९     |
| यथा भवन्ति           | ३ ३     | यन्त्रमिदं               | ३४५     |
| यथा स्वरेभ्यो        | ४०      | यन्त्रस्य बीजेषु         | ३६३     |
| यथोक्तमार्गेण        | ३५१     | यमनियमासन०               | २७९     |
| यथोक्तसंख्यं         | ३२७     | यमापाटटपामाय ०           | 966     |
| यदा कफो              | 98      | ययाकाशस्तमो              | ४       |
| यदा तदाजो            | ५८      | यष्टव्यः स्याद्वासुदेवा० | ३००     |
| यदा तिंशोऽथ          | २३      | यस्तु वहाँ               | ४०१     |
| यदानन्दात्मकं        | ४२०     | यास्मिन्देशे             | २०८     |
|                      |         |                          |         |

|                       | श्लोकानुत्र | ज्मणिका।           | લ્ બ્ જ |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------|
|                       | वृष्ठम्     |                    | पृष्ठम् |
| यां च दिशं            | ३५४         | योऽमुमर्चयति       | १४२     |
| यां ज्ञात्वा          | ४८          | ₹                  |         |
| थाः पञ्चाशत्कला०      | ६८          | रक्तं धर्म         | ६५      |
| याद्यष्टकान्भ्रमर     | ४७४         | रक्तमाल्याम्बरो    | ४६८     |
| याभिस्तु मन्त्रिणः    | २७          | रँक्ताकल्पोऽरुण०   | ११२     |
| या मूर्तिरच्यतेऽस्य   | ३०१         | रक्ता पाशा०        | ४३६     |
| यार्वाजतारिरेष्यति    | ३५६         | रक्तामनङ्गकुसुमां  | 989     |
| या वाममुष्क०          | १२          | रक्ताम्बोधिस्थ०    | ७७४     |
| यूकमत्कुणकीटा०        | c f         | रक्ता रक्तांशुक०   | १९३     |
| येभ्यः मजाजिरेंशेभ्यः | ३७          | रक्ता रक्ताकल्पा   | १३५     |
| यैः कुर्युरिष्टाप्ति० | ३०५         | रक्ता रमा कराली    | ३११     |
| योगाप्तिदूषणपरं       | २७९         | रक्तारविन्दनयना०   | २       |
| योगा मत्या            | ११९         | रक्तोत्पळै:        | ३५९     |
| योगीश्वरीमिति         | १७५         | रक्तो रक्ताङ्ग०    | २५७     |
| योजयित्वा जेपे०       | ३७१         | रक्षानिग्रह०       | ४३५     |
| योजियत्वा नृसिंहा०    | ३६५         | रक्षोभिरक्षित •    | ४७४     |
| योनिं कुण्डस्यान्तः   | 964         | रजांसि पञ्चवर्णानि | ६१      |
| यानिर्मायावती         | २६८         | रतावथोऽघो०         | २७४     |
| योगिर्वियत्सुनेत्नं   | ४९८         | रत्नमयं मणि०       | २४७     |
| योनिस्तत्पश्चिम ०     | ىر بى       | रत्नस्वर्णोशुका०   | ४९६     |
| योनेः परिभ्रामित०     | ११६         | रथचरणशङ्खं ०       | ३५८     |

|                     | पृष्ठम्      |                          | वृष्ठम् |
|---------------------|--------------|--------------------------|---------|
| रन्ध्रेष्वङ्गमनूनपि | ३४३          | <b>रुद्रताण्डव</b> ०     | ४९५     |
| रमा राका प्रभा      | ४५०          | रुद्रवीर्या प्रभानन्दा   | १४५     |
| रम्यमप्युज्ज्वलमपि  | ५१०          | <b>रुद्रादीञ्छक्ति</b> ० | ८९      |
| रविकोणेषु           | 988          | रेचकपूरक०                | २८०     |
| रवित्वेन भूत्वा०    | १५४          | रेफान्वितेकारा०          | ३८      |
| रविविम्बगतामरुणां   | २०६          | रेफो माथाबीजमिति         | ३८      |
| रसादितः ऋमात्पाकः   | १८           | रेवती माधवी              | ३२      |
| राकायामुदये         | २३४          | रोमाञ्चकञ्चाकेत०         | 993     |
| रागिणं रोगिणं       | ५०८          | छ                        |         |
| राजस्य: कथिता       | હ <b>હ</b> ્ | 🛚 लक्षं जपेन्मनुमिमं     | १६६     |
| राजीकरञ्जाह्वशमी०   | 998          | लक्षं तदर्घकं वा         | ९८      |
| राजेरस्थोऽहिपो      | ४९७          | लक्षं तिलानां            | ९९      |
| राज्या पदुसंयुतया   | १५२          | लक्षायता च               | १७७     |
| राज्या पदुसंयुतया   | 866          | लक्षायतो                 | ४५५     |
| राज्यैश्वर्य        | २३३          | लक्ष्मीः सरस्वती         | ३२७     |
| रात्रिमाद्रीह्वयां  | २३३          | लक्ष्मीगौरीमनसिशय०       | १७६     |
| राशिचकावशिष्टानि    | ६१           | लक्ष्मीश्च व्यापिनी      | ३२      |
| राशिभ्यः सदिनेभ्य:  | ४७           | लक्ष्म्यायुः पुष्टिकरं   | ४१२     |
| राशेरन्यत्र         | ६०           | लक्ष्म्यायुष्करमतुलं     | ३३०     |
| रुचिरद्वादशदलं      | 980          | लयो धनभ्रातृ०            | ४२      |
| रुचिराष्ट्रपत्रमथ   | १६०          | लम्बयेदम्बरे             | ४६८     |

|                                  | श्लोकानुत्र     | ५५९                    |         |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|---------|
|                                  | पृष्ठ <b>म्</b> |                        | पृष्ठम् |
| ल्लाट <b>दां</b> सजठर <b>्</b>   | ३८६             | वक्ष्यामि दौवागम०      | ३८१     |
| ललाटोदरहृत्कण्ठ <b>०</b>         | २९५             | वक्ष्ये विधान०         | २६७     |
| लवणाम्भा <b>स</b>                | ४६५             | वचनादाने सगती          | C       |
| लव <b>णै</b> स्त्रिमधुर <b>०</b> | ४३६             | वज्रः सशक्तिदण्ड:      | ७३      |
| लवादिप्रलयान्ते। <b>ऽ</b> यं     | ų               | वज्रिणे वज्रधराय       | ३८२     |
| लसचक्रशङ्खा                      | १५६             | वणिङ्मकरमेषा           | ४२      |
| लसत्कौसुभोद्धा०                  | १५६             | वत्सरादेश्चतुर्दश्यां  | २३९     |
| लसदौदरिकाबन्ध <b>०</b>           | ३               | वदनामृतकरविम्ब०        | २८५     |
| लाक्षाभिः कुङ्कमैर्वा            | १८९             | वदने च बाहुपाद०        | ९१      |
| लाजातिलनक्त •                    | ५५              | वदेचण्डेश्वरायेति      | ४१४     |
| लाजाभिस्त्रिमधुर०                | ३६०             | वन्दे हरं              | ३८९     |
| लिपिन्यासादि ०                   | ४२३             | वन्द्यं देवैर्मुकुन्दं | २७३     |
| छुब्धं त्वलब्ध०                  | ५०८             | वययोरन्तरास्त्रं       | ४९६     |
| लोकपालांश्च                      | ४३०             | वरदा हादिनी            | २८      |
| लोकाद्रि <b>द्वी</b> पपाता ०     | २४              | वराइपारावतयो:          | ४७२     |
| लोकोद्वेगकरी                     | ५१०             | वरेण्यं भजतां          | ४२०     |
| लोहिता च                         | ૭૫              | वरेण्यं वरणीय०         | ४१९     |
| व                                | ₩               | वर्गस्वरयाद्यंशाः      | 29      |
| वकुलः शबरः                       | ४५              | वर्गोपेतसमारम्भो       | ५०६     |
| वक्तह्रत्पादगुह्य ०              | ३८४             | वर्णतनोऽमृतवर्णे       | १२४     |
| वक्रतुण्डैकदंष्ट्रौ              | २५८             | वर्णसाहस्र०            | ४९६     |
|                                  | •               |                        |         |

|                        | वृष्ठम् |                        | पृष्ठम् |
|------------------------|---------|------------------------|---------|
| वर्णाः पीतश्चेता०      | 86      | विहस्तु विह्नपक्षीये   | 980     |
| वर्णादर्वाङ्मन्त्री    | ४९२     | वहेः कोणत्रये          | 980     |
| वर्णादिको              | ५०५     | वह्नः पुरद्वितय०       | 990     |
| वर्णान्तानलभुवना०      | ३५१     | वह्नेविम्बद्धयपरि०     | ११६     |
| वर्णान्न्यस्य          | ४४९     | वर्हेर्बिम्बे          | ४०८     |
| वर्णेराचैरमन्तैः       | ३१०     | वहेर्विण्णिम्ब०        | 966     |
| वर्णैर्मनुप्रपृटितैः   | ७२      | वाक्यं प्रोक्त्वा      | ३३७     |
| वर्णेश्चतुर्भिरुदितं   | ३४८     | वाचिका जाग्रदादीनां    | २३      |
| वर्णौषध्याश्रिताभिः    | ८७      | वागीशीस्तवमिति         | १२६     |
| वर्तुलं तावता          | १३९     | वागैश्वर्यातिशय०       | 900     |
| वर्म चासुरमर्दिन्या    | २१०     | वाग्भवेन पुनर०         | 906     |
| वर्भद्वर्थे च          | १७९     | वाणी स्यात्तार०        | ४९९     |
| वशमुका                 | २६६     | वामांमजञ्बन्तरगा       | १२      |
| वश्याकृष्टिद्वेषण०     | ३५५     | वामाक्ष्याः            | ४९०     |
| वश्यादीन्यपि           | ९८      | वामाङ्कन्यस्त ०        | ३९०     |
| वसतावुपविश्य           | १६२ :   | वामा ज्येष्ठा रौद्रिका | 990     |
| वसिष्ठादिक्रमेणैव      | ४४९     | वामा ज्येष्ठा रौद्री   | ३७७     |
| वसुभिः प्रसाद्य        | ४६२     | वामादिशक्तिसहितं       | 909     |
| वस्तुनोक्तेन           | ४७४     | वायवे चान्तरिक्षाय 🕆   | ७९      |
| वह्रयश्च दशान्ये स्यु० | १७      | वायव्याग्नेप्रेतना     | ४७५     |
| विह्नरात्नी            | ४६७     | वायव्याझेःप्रेतरा०     | ४७९     |

|                      | श्लोकानुद्र | ५६१                             |         |
|----------------------|-------------|---------------------------------|---------|
|                      | पृष्ठम      |                                 | वृष्ठम् |
| वायुर्नागश्च         | ५२          | विधाय लिपिपङ्कजं                | २२२     |
| वारुणैन्दव०          | ४२३         | विधाय विधिनानेन                 | १९७     |
| वाससी च पुनर०        | ८१          | विधिना ज्वरपीडा                 | ४३९     |
| वामुदेवः…दमकः        | १६१         | विधिनानेन                       | ४८३     |
| वासुदेव:…स्फटिक०     | २७८         | विधिनामुना                      | ४८६     |
| वासुदेवाय            | २९४         | विधिनेति विधातु०                | २३९     |
| वासोभूपणगन्घा०       | १६९         | विधिवत्कृताभिषेको               | १३६     |
| विकृतिद्विगुण०       | ३७०         | विधिवद्थ                        | ३२२     |
| विकृतिर्दण्डमुण्डि०  | १४६         | विधिवदभिज्वा०                   | ४४२     |
| विकृतिसहस्र०         | ४९७         | विन्यस्य कर्णिकोपरि             | ६६      |
| विकान्त्या           | २७३         | विन्यासः प्रतिमाकृतौ            | ३८३     |
| विघ्नविनायकवीराः     | २६१         | विन्यासैरथ                      | 66      |
| वित्तेशस्यान्तराले   | ४९५         | विपक्षनियहं                     | ३१२     |
| विद्ययानुदिन०        | ४९९         | विप्रक्षीरद्रुमत्व <b>ङ्ग ०</b> | ३३०     |
| विद्याधर्यो यक्ष्यः  | १८३         | विप्रान्प्रतप्यं                | २९९     |
| विद्यामन्त्रेण       | २३४         | विभवानुरूपतो०                   | ३५९     |
| विद्यारूपेऽविद्या०   | १२५         | विभूतिरुव्यतिः                  | 989     |
| विद्युद्वर्णो ऽथ     | ३७९         | विमले परिधाय                    | ८२      |
| विदेशीं त्रिपुरामिति | 999         | विमलोत्कर्षिणी                  | २९७     |
| विधानमेतत्सकला०      | १४७         | विमुक्तपापो                     | ४७३     |
| विधाय तद्वीज०        | ३५०         | वियतो दशमो०                     | २३५     |

| ,                     | पृष्ठम् |                             | वृष्ठम् |
|-----------------------|---------|-----------------------------|---------|
| वियत्तुरीयस्तु        | १५९     | विष्णुं भास्त्वत्किरीटा०    | २७७     |
| वियन्मरुद्धुतवह ०     | ३८८     | विष्णुं लिखेन्मध्य०         | ३६२     |
| विराजत्किरीटा         | १५५     | विष्णुः प्राच्यादिकमथ       | ३७०     |
| विलसदहंकार०           | २६९     | विष्णुपदं                   | २२०     |
| विलिखेच               | १४८     | विष्णुर्योनिमथेत्यादिः      | ६९      |
| विलिखेत्क्रमेण        | <i></i> | विष्णोः सांनिध्य०           | ३७१     |
| विलोड्य तामेव मृदं    | ३४२     | विस्तारैः किं               | ३६१     |
| विलोमपाठो             | ४३२     | विस्पष्टजघनवक्षो            | १८४     |
| विवाससे               | ३८८     | विद्वितार्चनावि०            | ४०६     |
| विंशद्भिश्चतुर०       | ५ ६     | वीक्षस्व देहि वाचं          | १८४     |
| विशिखानां             | २०३     | वीप्सयित्वा                 | २६६     |
| विश्वग्रासाय          | ३८७     | वीप्स्य देवि०               | ४९२     |
| विश्वामित्रव०         | ४२२     | वृत्तं व्योम्नो             | હ       |
| विश्वामित्रस्तु       | ४२२     | वृत्तवीथ्यो <b>रारचये</b> ० | ५८      |
| विश्वाय विश्ववन्द्याय | ३२०     | <b>वृषहरिवृश्चिक</b> ०      | ३०९     |
| विश्वेदेवा            | ४२२     | वेदना विह्नगर्भा            | ४३१     |
| विषतरूमयीं            | २०५     | वेदात्मिके                  | १२५     |
| विषतरुसमिद०           | २०६     | वैतससमिद ०                  | ४६३     |
| विषपावकोद्य०          | ४१०     | वैदिकांस्तान्त्रिकांश्चेव   | 8       |
| विष्णवे त्रिदशा०      | ३२०     | वैश्रवण:                    | ४९५     |
| विष्णुं भास्वत्किरीटं | ३६६     | वैश्वानरं                   | ७७      |

|                                    | श्लोकानुक         | ५६३                     |            |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
|                                    | <b>म्</b> ष्ट्रम् | ۲                       | पृष्ठम्    |
| वैष्णव्यस्त्वथ                     | ५ ३               | शक्तिं साध्य०           | ४९३        |
| व्यञ्जनिकञ्जल्के                   | ३४४               | शक्तिः स्याद्दषिरस्य तु | 120.       |
| व्यन्वेष्यद्र <b>स्व</b> दीर्घा ०  | ३१६               | शक्तिप्रग्रस्तसाध्यं    | १३९        |
| व्यस्तैरपि च समस्तैः               | 900               | शक्तिभिः प्राक्         | ४२४        |
| व्याख्याविद:                       | ५०९               | शक्तिशान्तौ             | २४         |
| व्याघातसमिन् <u>द</u> िका          | ४१३               | शक्तिश्रीकामबीजै:       | ३१५        |
| व्याघ्रत्वक्परिधाना                | २००               | शक्तिस्थं               | <b>४८९</b> |
| व्याव्यसिं <b>हमुखी</b> ०          | ०६४               | शक्तिस्वस्तिक०          | २३६        |
| व्याधिरप्रापित •                   | ५०६               | शक्तेः सस्वनिबद्ध०      | 900        |
| व्यापकाश्च                         | २७                | शक्तेर्द्वादशगुणित      | ३६२        |
| व्यापये <b>द्याह</b> तीः           | ४२२               | शक्त्यन्तः              | ४८९        |
| व्याहृतीभिरथ                       | ५०३               | शक्त्यात्मना तुरीयः     | २८८        |
| व्याहृत्यावीत <b>०</b>             | १४३               | शक्त्यावि:साध्य०        | 939        |
| व्योमानुगेन                        | २२२               | शक्त्या शक्तिश्रीभ्यां  | ९०         |
| व्योमाविः स चतुर्द०                | ८५                | शक्यमशक्यं              | 198        |
| व्योमेन्दुवह् <u>य</u> घर <i>०</i> | 909               | शङ्खं सगन्धपुष्पा०      | ६५         |
| व्योम्ना मध्ये                     | १०३               | शङ्कं सशङ्खिशिरसं       | ३६७        |
| व्योम्नि मरुदल                     | C                 | शङ्खः सनन्दकोऽरिः       | २०७        |
| वीहिभिरन्नै:                       | ४४६               | शङ्खद्दलमुसल०           | ३६३        |
| त्रीहीणां जुहुया०                  | २०९               | शङ्खारिचापशर०           | 994        |

शङ्खिनी गर्जिनी

३२

श

|                           | पृष्ठम् |                          | वृष्ठम् |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|
| शङ्क्षे कषायोदकपूरिते     | ६७      | शिखादेशसमु०              | ६४      |
| शङ्क्षोक्तचिह             | ३६७     | <b>शिखालला</b> टहक्कर्ण० | ४२९     |
| शतं वाथ                   | ४२३     | शिखाललाटनेत्र०           | ३२२     |
| शतं शतं                   | ४५७     | शिखिशूलकरा०              | ४३७     |
| शतभिषाजि                  | ४६३     | शिरसि निपतिता            | १२९     |
| शतमखलताद्विरेफो           | ३ ३     | शिरसोSवतर०               | ४०७     |
| शताश्वरमनोरयं             | ४५७     | शिरो <i>भू</i> मध्य ०    | ४२३     |
| शब्दब्रह्मेति यत्प्रोक्तं | 9       | शिश्नां च यत्कृतं        | ७९      |
| शब्दब्रह्मेति शब्दा०      | 90      | शीतांशुमण्डलस्थ          | ४८३     |
| शब्दाद्वयोम               | ৩       | ग्रुकः प्रोक्तो          | ३९२     |
| शशिनी चन्द्रिका           | २८      | गुकास्ये                 | ४९६     |
| शाक्त पीठे देवी           | ४७८     | गुक्रगुक्रांगुको०        | ५०५     |
| शाक्त पीठे पूज्या         | १९२     | गुक्रादिः गुक्रभाः       | ४०८     |
| शाखोपशाखतां               | 93      | ग्रुद्धश्चापि सबिन्दु०   | ९५      |
| शान्तः शश्वत्सितम०        | १७३     | गुद्धाद्भिररुणवासो       | २३०     |
| शान्तो दान्तः             | ५०६     | गुद्धान्नैर्धृतसिक्तैः   | २३७     |
| शालीकङ्गुश्यामा०          | ५४      | शुद्धाभिः शालीभिः        | २३७     |
| शालीघृतसंसिक्ताः          | ४६४     | ग्रुद्धैः सारैरिध्मै०    | २०३     |
| शालीतण्डुलकै:             | २४२     | गुद्धैश्च तण्डुलैरपि     | ४४३     |
| शालीतण्डुलचूर्ण <b>०</b>  | ९९      | ग्रुभकर्भणि              | ५०      |
| शालीभि: गुद्धाभि०         | २४२     | ग्रुभसितपीत ०            | २२६     |

|                        | स्रोकानुः       | क्रमणिका।              | पद्ध    |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| <b>~</b> .             | पृष्ठ <b>म्</b> |                        | पृष्ठम् |
| ग्र्लादिशक्ति <b>॰</b> | ४७०             | श्रोत्रत्वगक्षिजिह्वा० | 6       |
| <b>सूलाशानि</b> ०      | ३७९             | श्रथमानांशुक०          | 968     |
| शूलाही टङ्का           | ३७६             | श्वेता कृष्णा रक्ता    | ६६      |
| शेषो वासुकि०           | ३०३             | ष                      |         |
| शैवोक्तपीठे            | ४०६             | षट्कोणान्तः स्थतारं    | ३२५     |
| शोणतराधरपछव०           | 969             | षट्काणाबद्ध ः          | ३१४     |
| रयामं शाङ्गीङ्कितकं    | ३६७             | षट्कोणे कर्णिकायां     | ३९८     |
| श्यामतनुमरुण०          | 960             | षडक्षराश्च             | ४२०     |
| श्रद्धा मेघा मतिः      | १४५             | पडङ्कलप्रमाणेन         | १३९     |
| श्रद्धा मेघा श्रुतिरपि | १९६             | षडूर्मय:               | ४३२     |
| श्रद्धा स्वाहा         | १४६             | षड्भिश्चतुर्भि०        | १९८     |
| श्रविष्ठा चापि         | 88              | षड्भ्यः कचतटतेभ्यश्च   | ४१      |
| श्रीकण्ठोऽनन्तसूक्ष्मौ | ३०              | षड्विंशच्छत०           | ३२८     |
| श्रीकामः श्रीप्रसूनै०  | ३५६             | षण्मासादनु०            | 900     |
| श्रीधरपौष्णं           | ३०८             | षष्ट्युत्तरैश्च        | ų       |
| श्रीघरश्च हृषीकेशो     | 9 દ્ દ્         | षष <del>्ठस्</del> वरो | ४१२     |
| श्रीमन्त्रभक्तः        | १७३             | षष्ठी च दण्डिनी        | ४३१     |
| श्रीमन्त्रेष्विति      | १६७             | षोडशद्वादशदश०          | ૨૭.     |
| श्रीलक्ष्मीवरदा        | 999             | स                      |         |
| श्रीवत्साङ्कित०        | २९६             | संक्षपतो निगदिता       | 996     |
| श्रीसामायायामा०        | १८९             | संक्षेपतो निगदिती      | १५२     |

.

|                      | पृष्ठम्    |                                      | प्रथम      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| संक्षेपतो हृदय०      | १७८        | सपूज्यैवं श्रिया०                    | १६७        |
| ·सक्षेपादिति         | ८२         | संपूरयेत्सुधामय •                    | २८२        |
| सक्षोभ्य             | 99         | सप्रीणयित्वा                         | ३५१        |
| संचिन्त्य क्षरिता०   | १०५        | समुनिसुरपितृभ्यो                     | ५०५        |
| संचिन्त्य भर्तार०    | ४२४        | संभाजयेद्धोम०                        | ४०३        |
| संज्ञारहितैरपि       | २८७        | संयतचित्तो                           | २००        |
| संज्ञासाम्ये         | ४६         | संयोज्य किंचन                        | ५०२        |
| -संतर्प्य विप्रा०    | ३८९        | संयोज्य कुच्छे                       | ३७२        |
| संतोषश्च सशौचो       | २८०        | संवादसूक्तविहितं<br>संवादसूक्तविहितं | ४५८        |
| संदीक्षितस्तु        | २२९        | संवादसूक्ते                          | ४५९        |
| -संदीक्षितोऽथ गुरुणा | १६०        | संस्कृतेन                            | 99         |
| संदीक्षितोऽथ प्रजपे० | २१६        | संस्थापयेच तत्ने ०                   | २८१        |
| संदीक्षितो मनुममुं   | २९३        | संस्थापयेच नाड्ये॰                   | २८ o       |
| संदीक्षितो विमल०     | ८५         | संस्थापितानिलां                      | २०५<br>२०५ |
| -संध्यक्षराः         | ₹ <i>४</i> | संस्थाप्य दक्षिणस्यां                | २०५<br>३२८ |
| संपातिततैलेन च       | २०३        | संस्थाप्य समीकृत्य                   | ३५८<br>२०८ |
| संपूजयेद्यथाव ०      | २५२        | संहरेत्संग्रहं                       |            |
| संपूज्य चैवं         | ३२७        |                                      | ४३५        |
| संपूज्य योनिषु       | 999        | संहत्य चोत्पाद्य                     | ३२२        |
| संपूज्यैवं दिनेशं    | २३०        | स इति परततं                          | १२९        |
| संपूज्यैवं विधिना    | २२६        | सकण्ठहृदयो ०                         | ९३         |
| <b>5</b> (           | 114        | तमन् <b>० ह</b> दथा ०                | ४६९        |

|                       | ऋोकानुत्र      | <b>मणिका</b> ।              | <b>५६७</b>   |  |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--|
|                       | <b>विश्वम्</b> |                             | <b>व</b> डम् |  |
| सकपालशूल०             | ४३७            | सत्यमहिंसा                  | २७९          |  |
| सकर्णिक               | १७१            | स त्रिष्टुभा                | ३६५          |  |
| सकारं च हकारं         | ३९             | सदोषं दूष्यसं <b>पन्नं</b>  | १३           |  |
| सकुम्भयुग्म०          | ४३             | सद्यो वेदाक्ष <b>माला</b> ० | ३७८          |  |
| सगुग्गुल्वगरूशीर०     | ७१             | सद्वादशा <b>क्षरान्तं</b>   | २९६          |  |
| सचतुर्दशभि०           | ४९१            | सनिम्बतिल०                  | ४७२          |  |
| सचतुश्चत्वारिंशत्स •  | २५६            | सपञ्चाभ •                   | ४६५          |  |
| सचतुश्चत्वारिंशद्वारं | ९०             | सपादजानुयुगल०               | ३२१          |  |
| सचराचरस्य             | ४८             | स पुनः षसहै:                | 88           |  |
| सचिन्ताक्षमाला        | १५५            | सप्तज्वलज्वालि०             | ४१३          |  |
| सजया विजया            | १३२            | सप्तभिश्च                   | ३३८          |  |
| सजलाम्बुवाह ०         | ३३८            | सप्तमं वामपादं              | ४७१          |  |
| सज्वालोल्कश्रिया ०    | ३१             | सप्तममपि                    | ३०३          |  |
| सतारराजमु •           | ४९२            | सप्तम्यन्तां च              | १०४          |  |
| सतारशक्त्याद्यजपा     | १०३            | सप्तात्मकस्य                | ६८           |  |
| सतारैश्चिटिमन्त्राः   | ४६९            | सप्तानां करणानां            | ८०           |  |
| स तु लौकिक०           | 9 9            | सप्ताहतो वा                 | ५३           |  |
| स तु सर्वत्र          | 90             | सप्रणवहृदय०                 | ३६४          |  |
| सत्त्वं रजस्तम०       | 9              | स बिन्दुनाद०                | દ્           |  |
| सत्त्वपूर्विकगुणा०    | ५ ६            | सब्रह्मविष्णु०              | ४२४          |  |
| सत्यब्रह्माविष्णु०    | २२८            | समधुरनलिनानां               | १६३          |  |
|                       |                |                             |              |  |

# **शपञ्चसारे**

|                      | वृष्ठम् |                           | पृष्ठम् |
|----------------------|---------|---------------------------|---------|
| समर्चयेन्मातृवर्ग    | २५८     | सर्वव्याप्ता              | ४०      |
| समवायी स             | १८      | सर्वान्कामान०             | ४५७     |
| समहागणपति            | २६२     | सर्वेष्वपि च              | ६५      |
| समापयेद्क्षपादं      | ४७२     | सलम्बोष्ठग्रूर्ध्वकेश्यौ  | १४६     |
| समिधामथ              | ३२३     | सिलङ्गगुद •               | હહ્     |
| समीरणं               | २५९     | सलिलानल०                  | २९२     |
| समीरिताः             | ३३      | सवासुदेवादि०              | ३००     |
| समुद्यद्विवाकुत्स०   | १५७     | सन्यापसन्यभागे            | २५०     |
| समुद्रगायामवतीर्य    | १६५     | सञ्चान्तिश्रीसर०          | २७८     |
| समुद्रतीरेऽप्यथ      | ३२७     | सशिरोक्षिकण्ठ             | ३५३     |
| समुनिश्छन्दो         | ९१      | सशिरोमुखगल०               | २२९     |
| स रवः श्रुतिसंपन्नैः | ৩       | सशिरोललाट                 | ३४८     |
| सर्गस्पर्शन ०        | ३४      | सशूलपाशा                  | २११     |
| सर्गादक:             | ३३४     | सश्रीपशुहुंफ०             | ३८२     |
| सर्गाद्यान्ताद्यम०   | ३१२     | सश्रीबीजा                 | १८२     |
| सर्पमयवलय०           | २००     | ससर्गस्तालुग:             | ३४      |
| सार्पः पायस०         | २७७     | ससर्पिषा                  | २३३     |
| सर्पिषाष्टाशत०       | २१३     | ससिद्धसुरपूजित:           | ४१२     |
| सर्वगाश्च            | २७      | ससुप्रभाभिः               | 908     |
| सर्वजापेषु           | ४३१     | <del>य</del> सुरासुरमोलि० | 928     |
| सर्वयुतं             | २५१     | ससुरासुरसिद्ध ०           | 992     |

| श्लोकानुक्रमणिका ।   |         |                              | ५६९         |
|----------------------|---------|------------------------------|-------------|
|                      | पृष्ठम् |                              | पृष्ठम्     |
| ससुवर्णप्रभा         | 909     | साध्याख्याक्षर०              | २०९         |
| ससुषुम्नाग्रकयोरपि   | २८८     | साध्याख्यागर्भमेनं           | ४११         |
| स सुषुम्नामे         | १२१     | साध्याया हृदय०               | ४०९         |
| सस्वर्णवेत्रयष्टयौ   | १८३     | सान्तं वायसवर्णे             | ३३२         |
| स इंकारः             | ३९      | सामुद्रे च                   | 880         |
| सइ पृथुकसक्तु        | २६१     | साहं यू्यं                   | 8           |
| सद्स्रकाणां          | ४५९     | साहिझषोपल०                   | ४४७         |
| सइस्रारपदं           | ३६४     | सिकताः षोडश                  | ४४६         |
| सहस्राचिः            | ७६      | सिकताचर०                     | <b>४</b> ४४ |
| सहिरण्मयी च          | 986     | सिकतोपलसर्वा०                | ३७२         |
| सहृदयभगवत्य          | १७६     | सितकिं <b>गुकनिर्गु</b> ण्डी | ३९७         |
| साकारश्चात्ममन्त्रः  | ९२      | सितमाल्याम्बरालेपा           | २३३         |
| साङ्गः सप्रतिपत्तिकः | ४३२     | सितसिद्धार्थ०                | 808         |
| सा तत्त्वसंज्ञा      | દ્      | सिद्धार्थायुतहोमो            | ४५२         |
| सा तेन शकृता         | २०      | सिद्धिसमृद्धी                | २५०         |
| सास्विक्यो           | ७६      | सिंन्दूरकाञ्चन ०             | ८९          |
| साध्यं संस्मृत्य     | ४७१     | सिन्दूरकुन्दकर०              | ३०१         |
| साध्यक्षीङ्कि ०      | ४१५     | सिंहमुखपाद०                  | २४८         |
| साध्याख्यां शक्ति ॰  | 828     | सिंहव्याघवराहाः              | ४७          |
| साध्याख्याकर्म       | ४१२     | सिंइस्थाशर०                  | ४४२         |
| साध्याख्या कामवर्णैः | २७०     | सुगन्धसुमनो ०                | 90          |

\*P. 11 18.

|                     | <b>पृष्ठम्</b> |                             | वृष्ठम् |
|---------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| सुंजीर्णमितभोजनः    | २८३            | सूक्तेरेतेर्जुहुत           | १७१     |
| सुदीर्घमुखिगोमुख्यौ | ३१             | सूक्ष्मरूपाणि               | 99      |
| सुधामयीं            | <b>२</b> ६९    | सूक्ष्मा सूक्ष्मामृता       | २९      |
| सुप्ताशेषदिने       | ४७९            | स्त्रं प्राक्पत्यगात्ताग्रं | ५७.     |
| सुभगा भगा           | 999            | सूत्रेषु मकरान्त्यस्ये०     | ५७      |
| सुरता वारुणी        | २६८            | सूर्यश्चेत्यनुवाकेन         | ४२१     |
| सुरभिहयमहिष०        | ३१०            | सृष्टिः सा                  | ४७६     |
| सुराः सपितृगन्ध०    | ७६             | सृष्टि ऋद्धिः               | २८      |
| सुरुचिरसिंहासनगां   | १८१            | सेनां संस्तम्भयितुं         | २०४     |
| सुरूपा बहुरूपा      | १४६            | सेन्दुखण्डा                 | ४३०     |
| सुरौद्रसित          | ४६६            | सैव प्रतिकृति०              | ४३९     |
| सुवर्णगोक्षीर०      | ७० ६           | सैव स्वां वेत्ति            | ષ્      |
| सुवर्णवासो०         | २३९            | सोऽन्वीक्ष्य                | દ્દ     |
| सुविमलचरित:         | १७२            | सोमादीनां                   | २२८     |
| सुविमलनखदन्त        | , १२०          | सौदर्शनीयं                  | ३२५     |
| सुविशदमतिरथ         | ३४९            | सौरे पीठे                   | ४४५     |
| सुवेषमेषणा०         | ६०७            | सौवर्णे राज्यसिद्धिं        | ३४५     |
| सुश्रीः सुरूपां     | २८             | स्कन्दयोरभयो०               | ४२८     |
| सुसिता पाशा०        | ४३६            | स्तम्भनाद्यमथ               | ३५      |
| सुसितेन सुशुद्धेन   | , 19-9         | स्तुतिवीक्यबद्धा            | १५३     |
| सुसितैर्गन्ध ०      | २३३            | स्तुत्वेन्दुखण्डपरि ०       | 366     |

|                         | श्लोकानुक्रमणिका । |                        | ५७१     |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------|
|                         | वृष्ठम्            |                        | पृष्ठम् |
| स्थानस्थापनकर्म         | २८१                | स्रवत्सुधावर्षिण ०     | ३३२     |
| स्थानेष्वेष्वात्ममन:    | २८९                | स्रोतोमार्गस्याविभ०    | २२      |
| स्थाने हृषीकेश          | ३३३                | स्वक्षेत्रवर्तिन:      | ३१५     |
| स्थापयेद्वैष्णवे        | ३७३                | स्वगाभिमेरुदग्न्यद्भिः | ११      |
| स्थूलायं मूलभूताय       | ३८८                | स्वच्छः स्वच्छन्दः     | ५०५     |
| स्नात्वार्काभिमुखः      | ं २०२              | स्वच्छो मुमुक्षास्तु   | ३९६     |
| स्नात्वार्काभिमुखो      | ४५४                | स्वनामसहशाकाराः        | ७६      |
| स्पर्शाख्या             | २७                 | स्वनिष्पत्तिं च        | 9       |
| स्फ़्रांटतनलिनसंस्थं    | ३९९                | स्वराख्याः षोडश        | २६      |
| स्मरदीर्घैंघर०          | १९१                | स्वर्णाप्त्यै मधुना    | २५३     |
| स्मरन्तमस्मरा०          | ५०७                | स्ववसारक्तोपेतै०       | २०५     |
| स्मरशरविह्वलिता         | १८४                | स्वसंवेद्यस्वरूपा      | ३१८     |
| स्मर्तव्याखिल <b>०</b>  | ४५५                | स्वसप्तम:              | ३९९     |
| स्मर्तव्याशेषलोका०      | ९५                 | स्वस्थानतश्च्युता०     | 99      |
| स्मृतिपीठः              | २५७                | स्वातीशतभिषाद्री       | ४३      |
| स्मृते यथा०             | १३०                | स्वात्मानि संहृत्यैवं  | २८६     |
| स्मृत्वा निजं           | ५०२                | स्वामिन्प्रसीद विश्वेश | ¥       |
| स्मृत्वा नित्यां        | १९२                | स्वार्थकृत्यं          | ५०८     |
| स्याद्वुद्धिसंज्ञा      | 9 પ                | स्वीये चैवं            | ४७९     |
| स्युः कर्कटो            | · ४२               | स्वेति स्वर्गः         | ९३      |
| <b>र्यु</b> रष्टमूर्तयो | ७७                 | ह                      |         |

|                                        | पृष्ठम्     |                              | पृष्ठम् |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| इंसाण्डाकाररूपं                        | २२२         | हारिद्रं स्याद्रजः           | ६१      |
| इंसारूढा                               | 929         | <b>हा</b> रिद्राद्भिः        | ५४      |
| इंसारूढो                               | २७०         | हावभावलालेता०                | ४०६     |
| इंसो वराहो                             | ३०          | हिरण्या गगना                 | હહ્     |
| इमिति प्रकाशितो <b>ऽ</b> इं            | ९३          | हुंकाराख्या                  | १८२     |
| इयरथगज•                                | ३१०         | हुंकारे साध्यसंज्ञां         | 990     |
| इरत्वमस्य                              | ३९          | हुतक्रियैवं                  | ३४१     |
| हरिपूर्वे                              | <b>३६</b> ५ | हुत <b>संख्यासा</b> हस्रां   | १८६     |
| <b>इ</b> रिमुज्ज्वल ०                  | ३२२         | हुताहुतिसमुद्दी <b>प्त</b> ० | 908     |
| <b>इरि</b> शंकरयोः                     | ५०१         | हुत्वा परराष्ट्रेभ्य०        | ३५६     |
| <b>इरिस्थे</b> ऽर्के                   | ३४०         | हुनेद रुणपङ्कजै ०            | २४४     |
| इरे बिन्दुनादैः                        | १५७         | हुनेच पूर्वसंदिष्टै०         | ३७३     |
| हर्षाह्वा सुनदारुणा                    | ३१४         | हंकारख्या घात्               | ९०      |
| इलयुतवर्गतृतीय <u>ौ</u>                | १०२         | <b>ह</b> त्कुक्षिनाभिषु      | ३२२     |
| इवनाक्रिया                             | ४९९         | हत्पञ्चभिस्तदर् <u>ण</u> े ० | ३९५     |
| इस्तश्चित्रा च                         | 88          | हृत्पद्ममध्य                 | ५ ७६५   |
| हस्तश्रवण •                            | ४४५         | हृत्पद्मस्थितभानु०           | 988     |
| हस्तागाधांस्तथा ०                      | . ३७२       | हृत्स्यं सर्वस्य             | ४२१     |
| <b>इ</b> स्तो <b>द्यद्व</b> सुपात्रा ० | १६६         | हृदयं बुद्धिगम्य०            | ६४      |
| हारतारावलीराज०                         | ર           | हृदयं सशिरस्तथा              | ७२      |
| <b>इ</b> ।रस्फटिककला                   | ७२          | द्द्रदयकमलवर्णतः             | १६३     |

| श्लोकानुक्रमणिका ।                  |         |                                 | ५७३             |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|
|                                     | पृष्टम् |                                 | पृ <b>ष्ठम्</b> |
| हृदयद्वयसे                          | १२०     | हृ लेखा भिस्थ •                 | ४८९             |
| हृदयशिरसो:                          | ६४      | हृक्षेखाजपविधि •                | १५८             |
| <b>हृदया</b> न्ते                   | ३२९     | हुलेखाद्याः पञ्च                | २१७             |
| हृदये वदने                          | ४३९     | हृक्षेखान्तः स्थसाध्यं          | ३५८             |
| हृयाननपर०                           | ३८६     | <b>दृ</b> ळेखास्थित <b>०</b> ्  | ३९६             |
| <b>हृं</b> द्दोर्मूलापरग <b>ल</b> ० | ८५      | हेमप्रख्यं पार्थिवे             | ३३८             |
| <b>हृ</b> न्मुखाम्भारुयुग्मेषु      | ३८५     | हेमप्रख्यामिन्दु ०              | १९९             |
| <b>इ. छिर्न्न</b> छिस्तु छि।रिष्टा  | ३१६     | हैमाश्चत् <b>थ</b> सुर <i>०</i> | २४१             |
| द्वलेखया स्वनाम्ना                  | ' २६८   | हस्वत्रयक्षीब ०                 | २१६             |
| हुलेखया क्लेदिनी                    | १९२     | हस्वाः पश्च परे                 | ३५              |
| हृक्षेखाख्यां                       | 938     | ही श्री रतिः                    | ३०२             |



,